# द्वितीयोऽष्टकः प्रथमोऽध्यायः १ व०१-२६

[Rik Veda]

#### (१) प्रथमं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कच्चीवान् ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-४, ७-१४) प्रथमादिचतुर्ऋचां सप्तम्यादिनवानाञ्च त्रिष्टुप् (४-६) पञ्चमीषष्ठचोश्च विराङ्रूपा छन्दसी

प्र वः पान्तं रघुमन्यवोऽन्धौ युज्ञं रुद्रायं मीहळुषे भरध्वम् । दिवो ग्रस्तोष्यस्रस्य वीरै रिष्ध्येव मुरुतो रोदस्योः १ पतीव पूर्वहूतिं वावृधध्यी उषासानक्ती पुरुधा विदनि । स्तरीर्नात्कं व्युतं वसीना सूर्यस्य श्रिया सुदृशी हिरेरायैः २ मुमत्तुं नुः परिज्मा वसुर्हा मुमत्तु वातौ ऋपां वृषेरवान् । शिशीतमिन्द्रापर्वता युवं न स्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः ३ उत त्या में युशसां श्वेतनाये व्यन्ता पान्तौशिजो हवध्यै। प्र वो नपतिमुपां कृंगुध्वं प्र मातरौ रास्पिनस्यायोः ४ त्र्या वो रुव्ययुमौशिजो हुवध्यै घोषेव शंसमर्जुनस्य नंशै। प्र वंः पूष्णे दावन् ग्राँ ग्रच्छा वोचेय वसुतातिमुग्नेः ४ श्रुतं में मित्रावरुणा हवेमो त श्रुंतं सदेने विश्वतः सीम्। श्रोतुं नः श्रोतुंरातिः सुश्रोतुंः सुच्चेत्रा सिन्ध्रुंरिद्धः ६ स्तुषे सा वां वरुण मित्र राति र्गवां शता पृत्तयमिषु पुजे। श्रुतरेथे प्रियरे<u>थे</u> दर्धानाः सद्यः पृष्टिं निरुन्धानासौ ग्रग्मन् ७ जनो यः पुजेभ्यौ वाजिनीवा नश्चीवतो रथिनो मह्यं सूरिः ५ जनो यो मित्रावरुणावभिध्र गुपो न वा सुनोत्येन्स्याध्रुक्। स्वयं स यदमं हदेये नि धत स्राप यदीं होत्रीभिर्मृतावी ६ स वार्धतो नहुंषो दंस्जूतः शर्धस्तरो नुरां गूर्तश्रवाः । विसृष्टरातियाति बाह्ळसृत्वा विश्वास पृत्स सद्मिच्छूरः १० त्र<u>्र्य</u> ग्मन्ता नहुं<u>षो</u> हर्वं सूरेः श्रोतां राजानो त्र्रमृतंस्य मन्द्राः । नुभोज्वो यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते ११ एतं शर्धं धाम् यस्यं सूरे रित्यंवोचन् दर्शतयस्य नंशे।

द्युमानि येषुं वसुताती रारन् विश्वें सन्वन्तु प्रभृथेषु वार्जम् १२ मन्दामहे दर्शतयस्य धासे द्विर्यत् पञ्च बिश्वेतो यन्त्यन्नां । किमिष्टाश्वं इष्टरंशिमरेत ईशानासस्तरुष मृञ्जते नृन् १३ हिरंगयकर्णं मिणग्रीवमर्ण् स्तन्नो विश्वें विरवस्यन्तु देवाः । म्र्यों गिर्रः सद्य म्रा जग्मुषीरो स्नाश्चीकन्तूभयेष्वस्मे १४ चत्वारो मा मश्राशारस्य शिश्व स्त्रयो राज्ञ म्रायंवसस्य जिष्णोः । रथौ वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्यूमंगभितः सूरो नाद्यौत् १५

## (२) द्वितीयं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य ग्रौशिजो दैर्घतमसः कचीवान् ऋषिः । उषा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

पृथू रथो दिन्निणाया ग्रयोज्ये नं देवासी ग्रमृतासो ग्रस्थः। \_ कृष्णादुर्दस्थादुर्याई विहोया श्चिकित्सन्ती मानुषायु चर्याय १ उच्चा व्यंख्यद् युवृतिः पुनुभू रोषा स्र्रगन् प्रथमा पूर्वहूतौ २ यद्द्य भागं विभजस्मि नृभ्य उषो देवि मर्त्यत्रा सुजाते। देवो नो अर्त्र सिवता दर्मना अनीगसो वोचित सूर्याय ३ गृहंगृहमहुना यात्यच्छा दिवेदिवे ग्रिध नामा दर्धाना। सिषांसन्ती द्योतुना शश्वदागा दग्रमग्रुमिद् भंजते वस्नाम् ४ भर्गस्य स्वसा वर्रुणस्य जामि रुषेः सुनृते प्रथमा जेरस्व । पुश्चा स देघ्या यो ऋघस्य धाता जयेम् तं दिच्चिणया रथेन ४ उदीरतां सूनृता उत् पुरेन्धी रुद्ग्ययेः शुशुचानासौ ग्रस्थुः । स्पार्हा वसूनि तमसापेगृहळा विष्कृरवन्त्युषसौ विभातीः ६ त्रपान्यदेत्यभ्यर्नन्यदेति विष्रूरूपे त्रहेनी सं चरेते। परिचितोस्तमी ग्रन्या गृहांक रद्यौदुषाः शोशचता रथेन ७ सदृशीरद्य सदृशीरिद् श्वो दीर्घं सचन्ते वर्रगस्य धार्म । <u> अनुव्</u>द्यास्त्रिंशतुं योजना न्येकैका क्रतुं परि यन्ति <u>स</u>द्यः ५ जानुत्यह्नैः प्रथमस्य नामे शक्रा कृष्णादेजनिष्ट श्वितीची । त्रुतस्य योषा न मिनाति धामा हरहर्निष्कृतमाचरेन्ती ६ कुन्येव तुन्वाई शार्शदानाँ एषि देवि देविमियेन्नमागम्।

संस्मर्यमाना युवृतिः पुरस्ता दाविर्वर्ज्ञांसि कृणुषे विभाती १० सुसंकाशा मातृमृष्टिव योषा विस्तन्वं कृणुषे दृशे कम् । भद्रा त्वमुषो वित्तरं व्युच्छ न तत् ते ऋन्या उषसी नशन्त ११ ऋश्वावतीर्गोमतीर्विश्ववारा यतमाना रिश्मिभिः सूर्यस्य । पर्रा च यन्ति पुन्रा च यन्ति भद्रा नाम् वहंमाना उषासः १२ ऋतस्य रिश्मिम्नुयच्छंमाना भद्रंभद्रं क्रतुम्स्मासुं धेहि । उषो नो ऋद्य सुहवा व्युच्छा स्मासु रायो म्घवंत्सु च स्यः १३

## (३) तृतीयं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कत्तीवान् ऋषिः । उषा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

उषा उच्छन्ती समिधाने अग्रा उद्यन्सूर्यं उर्विया ज्योतिरश्रेत्। देवो नो अत्र सविता न्वर्थं प्रासीवीद् द्विपत् प्र चतुष्पदित्यै १ त्र्यमिन<u>ती</u> दैव्योनि बृतानि प्रमिन्ती मेनुष्या युगानि । ईयुषींगामुपमा शश्वतीना मायतीनां प्रथमोषा व्यद्यौत् २ एषा दिवो दुंहिता प्रत्यंदर्शि ज्योतिर्वसीना सम्ना पुरस्तीत्। \_ ऋृतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानुतीव न दिशौ मिनाति ३ उपौ ग्रदर्शि शन्ध्युवो न वत्तौ नोधा ईवाविरैकृत प्रियाणि । <u> अद्य</u>सन्न सं<u>स</u>तों बोधर्यन्ती शश्चत्तमागात् पुनरेयुषींगाम् ४ पूर्वे ग्रर्धे रजसो ग्रप्तचस्य गवां जिनेत्र्यकृत प्र केतुम्। व्यु प्रथते वितुरं वरीय स्रो भा पृरान्ती पित्रोरुपस्थी ५ एवेदेषा पुरुतमा दृशे कं नाजांमिं न परि वृशक्ति जामिम्। श्रुभ्रातेवं पुंस ऐति प्रतीची गेर्तारुगिव सनये धर्नानाम् । जायेव पत्य उशती सुवासां उषा हुस्रेव नि रिंगीते ग्रप्सः ७ स्वसा स्वस्ने ज्यायस्यै योनिमारे गपैत्यस्याः प्रतिचन्येव। व्युच्छन्ती रश्मिभः सूर्यस्या अर्चङ्क्ते समनुगा ईव वाः ५ त्र्यासां पूर्वासामहेसु स्वसृंगा मर्परा पूर्वाम्भ्येति पृश्चात् । ताः प्रत्ववन्नव्यसीर्नूनम्समे रेवर्डच्छन्तु सुदिनां उषासंः ६ प्र बौधयोषः पृग्तो मेघो न्यबुध्यमानाः पुगर्यः ससन्त् ।

रेवर्डुच्छ म्घर्वद्भ्यो मघोनि रेवत् स्तोत्रे सूनृते जारयन्ती १० अवेयमेश्वेद् युवृतिः पुरस्तद् युङ्क्ते गर्वामरुणानामनीकम् । वि नूनम्च्छादसित् प्र केतु गृहंगृहमुपं तिष्ठाते अग्निः ११ उत् ते वयिश्वद् वसतेरपप्तन् नर्श्च ये पितुभाजो व्यृष्टो । अमा सते वहस् भूरि वाम मुषो देवि दाशुषे मत्यीय १२ अस्तोढ्वं स्तोम्या ब्रह्मणा मे ऽवीवृधध्वमुशतीरुषासः । युष्माकं देवीरवसा सनेम सहस्त्रणं च शतिनं च वार्जम् १३

# (४) चतुर्थं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कचीवान् ऋषिः । स्वनयम्य दानस्तुतिर्देवता । (१-३, ६-७) प्रथमतृचस्य षष्ठीसप्तम्योर्ऋचोश्च त्रिष्टुप् (४-४) चतुर्थीपञ्चम्योश्च जगती छन्दसी

प्राता रत्नं प्रात्तित्वां दधाति तं चिकित्वान् प्रतिगृद्धा नि धत्ते ।
तेनं प्रजां वर्धयंमान् ग्रायं रायस्पोषेण सचते सुवीरः १
सुगुरंसत् सुहिर्गयः स्वश्वां बृहदंस्मै वयु इन्द्रों दधाति ।
यस्त्वायन्तं वस्ना प्रातित्वो मुन्नीजयेव पदिमृत्सिनाति २
ग्रायंम्द्य सुकृतं प्रातिरच्छ द्विष्टः पुत्रं वस्नमता रथेन ।
ग्रायंम्द्य सुकृतं प्रातिरच्छ द्विष्टः पुत्रं वर्धय सूनृतांभिः ३
उपं न्नरिन्ति सिन्धवो मयोभुवं ईजानं चं युन्नयमीणं च धेनवः ।
पृणन्तं च पपुंरिं च श्रवस्यवो घृतस्य धारा उपं यन्ति विश्वतः ४
नाकस्य पृष्ठे ग्रिधं तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स हं देवेषुं गच्छति ।
तस्मा ग्रापो घृतमर्षन्ति सिन्धव स्तस्मा इयं दिन्तणा पिन्वते सद्रो ४
दिन्तणावतामिदिमानि चित्रा दिन्तणावतां दिवि सूर्यासः ।
दिन्तणावन्तो ग्रुमृतं भजन्ते दिन्तणावन्तः प्र तिरन्त ग्रायुः ६
मा पृणन्तो दुरितमेन ग्रार्न् मा जरिषुः सूर्यः सुवृतासः ।
ग्रुन्यस्तेषा परिधिरस्तु कश्चि दपृणन्तम्भि सं यन्तु शोकाः ७

#### (४) पञ्चमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चामौशिजो दैर्घतमसः कत्तीवान् (६) षष्ठ्याः स्वनयो भावयव्य ऋषी (७) सप्तम्याश्च रोमशा ऋषिका [Rik Veda]

। (१-५,७) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्याश्च स्वनयो भावयव्यः (६) षष्ठचाश्च रोमशा देवते । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चां त्रिष्टुप् (६, ७) षष्ठीसप्तम्योश्चानुष्टुप् छन्दसी ग्रमन्दान् तस्तोमान् प्र भरे मनीषा सिन्धावधि चियतो भाव्यस्य । यो में सहस्रमिमीत सवा नुतूर्तो राजा श्रवं इच्छमीनः १ शतं राज्ञो नार्धमानस्य निष्काञ् छतमश्वान् प्रयेतान् त्सद्य ग्रादेम् । शतं कचीवाँ ग्रस्रस्य गोनां दिवि श्रवो ऽजरमा ततान २ उपं मा श्यावाः स्वनयेन दत्ता वृधूमन्तो दश रथांसो ग्रस्थुः । षुष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात् सनेत् कृ ज्ञीवाँ ग्रभिपित्वे ग्रह्माम् ३ चत्वारिंशद् दशरथस्य शोर्णाः सहस्त्रस्याग्रे श्रेर्णि नयन्ति । मुदुच्युतः कृशनावतो स्रत्यनि कृचीवन्त उदमृचन्त पुजाः ४ पूर्वामनु प्रयंतिमा देदे व स्त्रीन् युक्ताँ ऋष्टाव्रिधीयसो गाः । सुबर्म्धवो ये विश्या इव वा ग्रनस्वन्तः श्रव ऐषेन्त पुजाः ४ \_ स्रागंधिता परिगधिता या केशीकेव जङ्गहे । ददाित मह्यं या दुंरी याशूनां भोज्यां शता ६ उपीप मे पर्रा मृश मा में दुभ्रार्शि मन्यथाः। सर्वाहमेस्मि रोमुशा गुन्धारी शामिवाविका ७

## (६) षष्ठं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-५, ७-११) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्यादिपञ्चानाञ्चात्यष्टिः (६) षष्ठचाश्चाधृतिश्छन्दसी

श्रम्भि होतारं मन्ये दास्वन्तं वस्रं सूनुं सहसो जातवेदसं विष्टं न जातवेदसम्

य ऊर्ध्वयां स्वध्वरो देवो देवाच्यां कृपा। घृतस्य विभ्राष्ट्रिमनुं वष्टि शोचिषाऽऽजुह्णांनस्य सपिषंः १ यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम् ज्येष्ट्रमङ्गिरसां विष्रु मन्मि<u>भि</u> विप्रेभिः शुक्र मन्मिभः।

परिज्मानमिव द्यां होतीरं चर्षगीनाम् । शोचिष्केशं वृषे<u>गं</u> य<u>मि</u>मा विशः प्रार्वन्तु जूतये विशः २ स हि पुरू चिदोर्जसा विरुक्मेता दीद्य<u>ांनो</u> भर्वति द्रुहंतुरः प<u>रि</u>शुर्न द्रुहंतुरः । वीळ चिद् यस्य समृतो श्रुवृद् वनेव यत् स्थिरम्। निष्पहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ३ दृहळा चिदस्मा अनुं दुर्यथां विदे तेजिष्ठाभिररणिभिर्दाष्ट्रचवेसे ऽग्रये दाष्ट्यवसे। प्रयः पुर<u>ूणि</u> गाह<u>ते</u> त<u>त्त</u>द् वनेव <u>शो</u>चिषा । स्थिरा चिदन्ना नि रिगात्योजसा नि स्थिराणि चिदोजसा ४ तर्मस्य पृचमुपरासु धीमहि नक्तं यः सुदर्शतरो दिवतिरा दप्रीयुषे दिवतिरात् भक्तमभक्तमवो व्यन्तो ऋजरा ऋग्नयों व्यन्तो ऋजराः ४ स हि शर्धो न मार्रुतं तुविष्विश्वि रप्नस्वतीषूर्वरीस्विष्टिनरार्तनास्विष्टिनिः । म्रादेद्धव्यान्यदिदि र्युज्ञस्ये केतुरर्हणी। ग्रर्ध स्मास्य हर्षतो हर्षीवतो विश्वे जुषन्त पन्थां नरः शुभे न पन्थाम् ६ द्विता यदीं कीस्तासौ ग्रभिद्यंवो नमुस्यन्तं उपवोचन्त मृगंवो मुध्नन्तौ दाशा भृगीवः । त्रप्रिरीशे वसूनां श्चियीं धर्गिरेषाम्। प्रियाँ स्रीपधीँवैनिषीष्ट्र मेधिर स्रा वीनिषीष्ट्र मेधिरः ७ विश्वांसां त्वा विशां पतिं हवामहे सर्वांसां समानं दंपतिं भुजे सत्यिगिर्वाहसं भुजे । \_ स्रतिथिं मान्षाणां इं<u>पत</u>ुर्न यस्य<u>ीस</u>या । ग्रमी च विश्वे ग्रमृतांस ग्रा वयो हुव्या देवेष्वा वर्यः ५ त्वमीग्ने सहसा सहन्तमः शष्मिन्तमो जायसे देवतातये रियर्न देवतातये। शुष्मिन्तमो हि ते मदौ द्युम्निन्तम उत क्रतुः । मूर्ध स्मा ते परि चरन्त्यजर श<u>्रुष्टीवानो</u> नाजर ६ प्र वी मुहे सहैसा सहैस्वत उषुर्बुधै पशषे नाग्रये स्तोमी बभूत्वग्रयै। प्रति यदी हिविष्मान् विश्वसि चासु जोगुवे। त्र्यंग्रे रेभो न जरत त्राष्ट्रणां जूर्णिहीते त्राष्ट्रणाम् १० स नो नेदिष्टुं दर्दृशान त्रा भरा में देवेभिः सर्चनाः स्चेतुना महो रायः स्<u>च</u>ितुना । महि शविष्ठ नस्कृधि संचर्ने भुजे श्रुस्यै।

# मिह स्तोतृभ्यो मघवन् त्सुवीर्यं मधीरुग्रो न शर्वसा ११

## (७) सप्तमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । ग्रिग्निर्देवता । ग्रत्यष्टिश्छन्दः

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

VEDIC LITERATURE COLLECTION

श्रयं जीयत् मर्नुषो धरीमिण होता यर्जिष्ठ उशिजामर्नु वृत मृग्निः स्वमर्नु वृतम् ।

विश्वश्रुष्टिः सखीयते रियरिव श्रवस्यते ।

ग्रदेब्धो होता नि षेददिळस्पदे परिवीत इळस्पदे १

तं येज्ञसाधमपि वातयाम स्यृतस्य पृथा नर्मसा हुविष्मता देवतीता हविष्मता।

स ने ऊर्जामुपाभृ त्यया कृपा न जूर्यति ।

यं मौतुरिश्चा मनेवे परावती देवं भाः परावती २

एवेन सद्यः पर्येति पार्थिवं मुहुर्गी रेतौ वृष्भः किनक्रद्द् द्धद् रेतः

किनक्रदत्।

शतं चर्चांगो ऋचभि देंवो वनेषु तुर्वागिः।

सदो दर्धान उपरेषु सानु ष्विग्नः परेषु सानुषु ३

स सुक्रतुः पुरोहितो दमैदमे ऽग्निर्य्ज्ञस्यिध्वरस्य चेतित क्रत्वी यज्ञस्य चेतित

क्रत्वां वेधा ईष्यते विश्वां जातानि पस्पशे।

यतौ घृतुश्रीरतिथिरजीयत् वह्निर्वेधा ग्रजीयत ४

क्रत्वा यदस्य तर्विषीषु पृञ्चते ऽग्नेरवैग मुरुतां न भोज्ये षिराय न भोज्यो ।

स हिष्मा दानुमिन्विति वसूनां च मुज्मना ।

स नेस्त्रासते दुरितादेभिहुतः शंसदिघादेभिहुतः ४

विश्वो विहोया ग्रुरितर्वसुर्द्धे हस्ते दिन्नेणे तुरिण्नि शिश्रथ च्छ्वस्यया न शिश्रथत् ।

विश्वरमा इदिष्ध्यते देवत्रा हव्यमोहिषे।

विश्वरमा इत् सुकृते वारमृरव त्यग्निर्द्धारा व्यृरवित ६

स मानुषे वृजने शंतमो हितोई ऽग्निर्युज्ञेषु जेन्यो न विश्पतिः प्रियो युज्ञेषु विश्पतिः ।

स ह्व्या मार्नुषाणा । मिळा कृतािन पत्यते । स नेस्त्रासते वर्रणस्य धूर्ते मृंहो देवस्य धूर्तेः ७ ग्रुग्गिं होतारमीळते वसुधितिं इंप्रयं चेतिष्ठमर्रतिं न्येरिरे हव्यवाहं न्येरिरे । विश्वार्युं विश्ववैदसं होतारं यजतं किवम् । देवासो रुगवमवसे वसूयवो गीर्भी रुगवं वसूयवेः ५

#### (८) ऋष्टमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । (१-५, ७-११) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्यादिपञ्चानाञ्चेन्द्रः (६) षष्ठचाश्चेन्दुर्देवते । (१-७, १०) प्रथमादिसप्तानां दशम्याश्चात्यष्टिः (५-६) ऋष्टमीनवम्योरितशक्वरी (११)

एकादश्याश्चाष्टिश्छन्दांसि

यं त्वं रथिमन्द्र मेधस्तिये ऽपाका सन्तिमिषिर प्रग्रयस्य प्रानेवद्य नयसि । सद्यश्चित्तम्भिष्टेये करो वशेश्च वाजिनेम् ।

सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसि मिमां वाचं न वेधसीम् १

स श्रुंधि यः स्मा पृतेनासु कासुं चिद् दत्ताय्यं इन्द्र भरेहृतये नृभिरसि प्रतूर्तये नृभिः।

यः शूरैः स्वर्ः सनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता ।

तमीशानासं इरधन्त वाजिनं पृचमत्यं न वाजिनम् २

दुस्मो हिष्मा वृषे<u>ण</u> इंपन्वं<u>सि</u> त्व<u>चं</u> कं चिंद् यावीर्रुर शूर मर्त्यं परिवृणि मर्त्यम् ।

इन्द्रोत तुभ्यं तद् दिवे तद् रुद्राय स्वयंशसे ।

मित्रायं वोचं वरुणाय सप्रथः सुमृळीकायं सप्रथः ३

श्रमाकं व इन्द्रेमुश्मसीष्टये सर्वायं विश्वायं प्रासहं युजं वाजेषु प्रासहं युजेम्।

ग्रस्माकं ब्रह्मोतये ऽवां पृत्सुषु कास् चित्।

नृहि त्वा शत्रुः स्तरंते स्तृगोषि यं विश्वं शत्रुं स्तृगोषि यम् ४

नि षू नुमार्तिम<u>तिं</u> कर्यस्य <u>चि</u>त् तेजिष्ठाभिरर्गि<u>भ</u>िनीतिभि रुग्राभिरुग्रोतिभिः

नेषि <u>गो</u> यथा पुरा ऽ<u>ने</u>नाः शूर मन्येसे । विश्वानि पूरोरर्प प<u>र्षि</u> वह्नि <u>रा</u>सा वह्नि<u>नीं</u> स्रच्छी ४ प्र तद् वीचेयं भव्यायेन्देवे हव्यो न य इषवान् मन्म रेजीत रच्चोहा मन्म रेजीति । स्वयं सो ग्रस्मदा निदो वधैरजेत दुर्मतिम्। ग्रवं स्रवेद्धशंसोऽवत्र मर्वं चुद्रमिव स्रवेत् ६ वनेम् तद्धोत्रया चितन्त्या वनेम रियं रियवः सुवीर्यं रुगवं सन्तं सुवीर्यम् । दुर्मन्मनि सुमन्तुं भिरिम्षा पृचीमहि। \_ स्रा <u>स</u>त्या<u>भि</u>रिन्द्रं द्युम्नहूति<u>भि</u>र्यजेत्रं द्युम्नहूतिभिः ७ प्रप्री वो ऋस्मे स्वयेशोभिरूती परिवर्गे इन्द्री दुर्मतीनां दरीमन् दुर्मतीनाम् । स्वयं सा रिष्यध्यै या ने उपेषे स्रुत्रैः । हतेमंसन्न वंचति चिप्ता जूर्शिनं वंचति ५ त्वं ने इन्द्र राया परीगसा याहि पृथाँ स्रेनेहसा पुरो योह्यरु नसी। सर्चस्व नः पराक ग्रा सर्चस्वास्तमीक ग्रा। पाहि नौ दूरादाराद्भिष्टिभिः सदौ पाह्यभिष्टिभिः ६ त्वं ने इन्द्र राया तरूषसो ग्रं चित् त्वा महिमा सेनुदर्वसे मुहे मित्रं नावसे स्रोजिष्ट त्रा<u>त</u>रविता र<u>थं</u> कं चिदमर्त्य । ग्रुन्यम्स्मद् रिरिषेः कं चिदद्रिवो रिरिचन्तं चिदद्रिवः १० पाहि न इन्द्र सुष्टत स्त्रिधौ ऽवयाता सद्मिद् दुर्मतीनां देवः सन् दुर्मतीनाम् हन्ता पापस्य रचसं स्त्राता विप्रस्य मार्वतः । म्र<u>धा</u> हि त्वां ज<u>िन</u>ता जीजनद् वसो र<u>त्तो</u>हर्णं त्वा जीजनद् वसो ११

## (६) नवमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१६) प्रथमादिनवर्चामत्यष्टिः (१०) दशम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी
एन्द्रं याह्युपं नः परावतो नायमच्छां विदर्थानीव सत्पंति रस्तं राजेव
सत्पंतिः ।
हवांमहे त्वा व्यं प्रयस्वन्तः सुते सर्चा ।
पुत्रासो न पित्रं वार्जसातये मंहिष्टुं वार्जसातये १
पिबा सोमंमिन्द्र सुवानमद्रिभिः कोशेन सिक्तमंवतं न वंसंग स्तातृषाणो न

वंसंगः। मदीय हर्युतायं ते तुविष्टमाय धायसे। ग्रा त्वां यच्छन्तु हरितो न सूर्य महा विश्वेव सूर्यम् २ म्रविन्दद् दिवो निहितं गुहा निधिं वेर्न गर्भं परिवीतमश्मे न्यनुन्ते ग्रन्तरश्मंनि । वृजं वृजी गवामिव सिषासिन्नङ्गिरस्तमः। त्र्यपीवृ<u>गो</u>दिषु इन्द्रः परीवृता द्वार इषुः परीवृताः ३ दादृहाणो वज्रमिन्द्रो गर्भस्त्योः चर्चेव तिग्ममसेनाय सं श्ये दिहहत्यीय सं श्येत्। संविव्यान ग्रोजंसा शर्वोभिरिन्द्र मुज्मना । तष्टेव वृत्तं वृनिनो नि वृश्चिस परश्चेव नि वृश्चिस ४ त्वं वृथी नुद्यं इन्द्र सर्तुवे ऽच्छा समुद्रमसृजो रथाँ इव वाजयुतो रथाँ इव । इत <u>क</u>तीरेयुञ्जत समानम<u>र्थ</u>मित्तितम् । चेन्ररिव मनेवे <u>विश्वदौहसो</u> जनीय <u>वि</u>श्वदौहसः ४ इमां ते वार्च वसूयन्तं ऋायवो रथं न धीरः स्वपा ऋति बषुः सुम्नाय त्वामंतिच्चषुः । शम्भन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्र वाजिनेम्। न्यत्यमिव<u> शर्वसे सातये धना</u> विश्वा धर्नानि सातये ६ भिनत् पुरो नव्तिमिन्द्र पूरवे दिवौदासाय महि दाशुषे नृतो वजेग दाशुषे नृतो । <u> ऋतिथि</u>ग्वाय शम्बंरं <u>गि</u>रेरुग्रो ऋवांभरत्। मुहो धर्नानि दर्यमान् स्रोजेसा विश्वा धनान्योजेसा ७ इन्द्रेः समत्सु यर्जमानुमार्ये प्रावृद् विश्वेषु शतमूतिराजिषु स्वर्मीहळेष्वाजिषु मनेवे शासेदवृतान् त्वर्चे कृष्णामेरन्धयत् । दच्च विश्वं ततृषाणमीषति न्यंशसानमीषति ५ सूर्श्चक्रं प्र वृंहजात ग्रोजंसा प्रपित्वे वार्चमरुगो मुंषायती शान ग्रा मुंषायति । उशना यत् पंरावतो ऽजगन्नूतये कवे । सुम्ना<u>नि</u> विश<u>्वा</u> मर्नुषेव तुर्व<u>ािण</u> रहा विश्वेव तुर्वाणिः ६

स <u>नो</u> नव्येभिर्वृषकर्म<u>न</u>ुक्थैः पुरां दर्तः पायुभिः पाहि शग्मैः। दिवोदासेभिरिन्द्र स्तर्वानो वावृधीथा ग्रहोभिरिव् द्यौः १०

(१०) दशमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । ऋत्यष्टिश्छन्दः

इन्द्रीय हि द्यौरसुरो स्रनेम्रते न्द्रीय मुही पृथिवी वरीमभि र्द्युम्नसीता वरीमभिः।

इन्द्रं विश्वे सजोषसो देवासी दिधरे पुरः ।

इन्द्रीय विश्वा सर्वनानि मानुषा रातानि सन्तु मानुषा १

विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुञ्जते समानमेकं वृषेमरयवः पृथक स्वः सिन्ष्यवः पृथक ।

तं त्वा नावं न पूर्षांगं शूषस्यं धुरि धीमहि।

इन्द्रं न युज्ञैश्चितयन्त ग्रायवः स्तोमेभिरिन्द्रेमायवः २

वि त्वौ ततस्रे मिथुना ग्रेवस्यवौ वृजस्य साता गव्यस्य निःसृजः सत्तीन्त इन्द्र निःसृजीः ।

यद् गुव्यन्ता द्वा जना स्वर्श्यन्ता समूहंसि ।

त्रुग्विष्करिक्रद् वृषेगं सचाभुवं वर्जमिन्द्र सचाभुवंम् ३

विदुष्टें ग्रस्य वीर्यस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः सासहानो

स्रवातिरः।

शास्तिमिन्द्र मर्त्य मर्यज्युं शवसस्पते।

मुहीमेमुष्णाः पृथिवीमिमा ऋपो मेन्दसान इमा ऋपः ४

म्रादित् ते <u>म्र</u>स्य <u>वीर्यस्य चर्किर</u>न् मदेषु वृषन्नुशिजो यदाविथ सखीयतो यदाविथ ।

चकर्थं कारमेभ्यः पृतेनासु प्रवन्तवे ।

\_\_\_\_\_ ते ऋन्यामन्यां नुद्यं सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ४

उतो नौ ग्रस्या उषसौ जुषेत ह्यर् कस्य बोधि हविषो हवीमिः स्वर्षाता हवीमिः।

यदिन्द्र हन्तेवे मृधो वृषां विजिश्चिकेतसि ।

ग्रा में ग्रस्य वेधसो नवीयसो मन्में श्रुधि नवीयसः ६

त्वं तिमिन्द्र वावृधानो ग्रेस्मयु रैमित्रयन्तं तुविजात् मर्त्यं वर्जेग शूर् मर्त्यम्।
जिहि यो नौ ग्र<u>धायितं शृ</u>षुष्व सुश्रवंस्तमः।
रिष्टं न यामुन्नपं भूतु दुर्मृति विश्वापं भूतु दुर्मृतिः ७

#### (११) एकादशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । (१-५, ६) प्रथमादिपञ्चर्चां षष्ठ्या उत्तरार्धर्चस्य चेन्द्रः (६) षष्ठ्याः पूर्वार्धर्चम्येन्द्रापर्वतौ देवताः । ऋत्यष्टिश्छन्दः

त्वयां व्यं मेघवृन् पूर्व्ये धन् इन्द्रेत्वोताः सासह्याम पृतन्यतो वेनुयामे वनुष्यतः ।

नेदिष्ठे <u>श्</u>रस्मिन्न<u>ह</u> न्यिधे वोचा नु सुन्वते । <u>श्र</u>स्मिन् युज्ञे वि चेयेमा भरे कृतं व<u>ाजियन्तो</u> भरे कृतम् १ स्<u>वर्जेषे भरे श्राप्रस्य</u> वक्मे न्युषर्बुधः स्वस्मिन्नञ्जेसि क्राणस्य स्वस्मिन्नञ्जेसि

म्रहृन्निन्द्रो यथां <u>वि</u>दे शीष्णांशीष्णींप्वाच्यः । म्रह्मत्रा ते सध्यंक् सन्तु रातयो भुद्रा भुद्रस्य रातयः २ तत् तु प्रयः प्रबंधां ते शुशुक्वनं यस्मिन् युज्ञे वार्मकृरवत् चयं मृतस्य वारंसि चर्यम् ।

वि तद् वोचेरधं द्विता उन्तः पंश्यन्ति रिश्मिभिः । स घो विदे ग्रन्विन्द्रौ ग्वेषणो बन्धुचिद्भ्यौ ग्वेषणः ३ नू इत्था ते पूर्वथां च प्रवाच्यं यदिङ्गरोभ्योऽवृं<u>णो</u>रपं वृज मिन्द्र शि<u>च</u>न्नपं वृजम् ।

ऐभ्यः समान्या दिशा ऽस्मभ्यं जेषि योत्सि च । सुन्वद्भ्यो रन्धया कं चिदवृतं हेणायन्तं चिदवृतम् ४ सं यज्ञनान् क्रतुंभिः शूरं ई्चया द्धने हिते तेरुषन्त श्रवृस्यवः प्रयेचन्त श्रवृस्यवः ।

तस्मा ग्रायुः प्रजाव्दिद् वाधे ग्रर्चन्त्योजेसा । इन्द्रं ग्रोक्यं दिधिषन्त धीतयौ देवाँ ग्रच्छा न धीतर्यः ४ युवं तिमन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो नेः पृतन्यादप् तंतिमद्धेतं वजेण तंतिमद्धेतम्। दूरे <u>च</u>त्तार्यं च्छन्त<u>स</u>द् गहंनुं यदिनं ज्ञत् । <u>अ</u>स्माकं शत्रून् परि शूर <u>विश्वतों दुर्मा देर्षीष्ट विश्वत</u>ः ६

## (१२) द्वादशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । (१) प्रथमर्चस्त्रिष्टुप् (२-४) द्वितीयादितृचस्यानुष्टुप् (५) पञ्चम्या गायत्री (६) षष्ट्रचा धृतिः (७) सप्तम्याश्चाष्टिश्छन्दांसि

उभे पुनामि रोदंसी ऋतेन द्वहों दहामि सं महीरंनिन्द्राः । अभिव्लग्य यत्रं हुता अभित्रां वैलस्थानं परि तृहळा अशेरन् १ अभिव्लग्यां चिदद्रिवः शीर्षा योतुमतीनाम् ।

<u>छि</u>न्धि वंटूरिगां पदा महावंटूरिगा पदा २

त्र्यवासां मघवञ<u>्जहि</u> शर्धो यातुमतीनाम् ।

वैलस्थानुके ग्रमुंके महावैलस्थे ग्रमुंके ३

यासां तिस्रः पश्चाशतो ऽभिव्लङ्गेरपार्वपः ।

तत् सु ते मनायति तुकत् सु ते मनायति ४

पिशङ्गभृष्टिमम्भृगं इंपुशाचिमिन्द्र सं मृंग । सर्वं रत्तो नि बेर्हय ४ ऋवर्म्ह ईन्द्र दादृहि श्रुधी नेः शुशोच हि द्योः त्ता न भीषाँ स्रदिवो घृगान

भीषाँ स्रद्रिवः।

शुष्मिन्तमो हि शुष्मिभ र्वधेरुग्रेभिरीयसे।

त्रुपूरुषद्यो त्रप्रतीत शूर सत्वीभ स<u>ित्रस</u>प्तैः शूर सत्वीभः ६

वृनोति हि सुन्वन् चयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव दिषौ देवानामव दिषैः ।

सुन्वान इत् सिषासति सहस्री वाज्यवृतः । सुन्वानायेन्द्रौ ददात्याभुवं रियं ददात्याभुवंम् ७

## (१३) त्रयोदशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । वायुर्देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चामत्यष्टिः (६) षष्ठचाश्चाष्टिश्छन्दसी स्त्रा त्वा जुर्वो रारहाणा ऋभि प्रयो वायो वहिन्त्वह पूर्वपीतये सोमेस्य पूर्वपीतये ।

<u>क</u>ध्वां ते ग्रनुं सूनृता मनस्तिष्ठतु जानृती । नियुत्वेता रथेना यहि दावने वायो मुखस्य दावने १ मन्देन्तु त्वा मुन्दिनौ वायुविन्देवो ऽस्मत् क्राणासः सुकृता स्रभिद्यंवो गोभिः क्राणा स्रभिद्यंवः । यद्धे क्रा्णा इरध्ये द्वं सर्चन्त ऊतर्यः । सधीचीना नियुतों दावने धिय उपं ब्रुवत ईं धिर्यः २ वायुर्युङ्क्ते रोहिता वायुरर्णा वायू रथे ग्रजिरा धुरि वोहळवे वहिष्ठा धुरि वोहळीवे। प्र बौधया पुरेधिं जार ग्रा संस्तीमिव । प्र चेचयु रोदंसी वासयोषसः श्रवंसे वासयोषसंः ३ तुभ्येमुषासः शुचेयः परावति भुद्रा वस्त्री तन्वते दंसु रश्मिषु चित्रा नव्येषु रिश्मर्ष । तुभ्यं धेनुः संबुर्द्घा विश्वा वसूनि दोहते। म्रजनयो मुरुतौ वृज्ञरणिभ्यो <u>दि</u>व म्रा वृज्ञरणीभ्यः ४ तुभ्यं शक्रासः शुचयस्तुर्ययवो मदेषूग्रा ईषरान्त भुवंराय पार्मिषन्त भुवंरि। त्वां त्सारी दर्समानो भगमीहे तक्ववीयै। त्वं विश्वेस्माद् भुवेनात्पासि धर्मणा ऽसुर्यात् पासि धर्मणा ४ त्वं नौ वायवेषामपूर्व्यः सोमनां प्रथमः पीतिमहिस सुतानां पीतिमहिसि । उतो विहुत्मतीनां विशां वेवुर्ज्षीगाम्। विश्वा इत् ते धेनवो दुह ग्राशिर घृतं दुहत ग्राशिरम् ६

## (१४) चतुर्दशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । (१-३,६) प्रथमादितृचस्य नवम्यृचश्च वायुः (४-६) चतुर्थ्यादिपञ्चानाञ्चेन्द्रवायू देवताः । (१-६,६) प्रथमादिषड्चां नवम्याश्चात्यष्टिः (७-६) सप्तम्यष्टम्योश्चाष्टिश्छन्दसी स्तीर्णं बहिरुपं नो याहि वीतये सहस्रेण नियुत्तं नियुत्वते श्वातिनीभिर्नियुत्वते । तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवा देवायं येमिरे । प्रते सुतासो मधुमन्तो ऋस्थिरन् मदाय क्रत्वे ऋस्थिरन् १ तुभ्यायं सोमः परिपूतो ऋदिभः स्पार्हा वसानः परि कोशंमर्षति शक्रा

वसनो ऋर्षति । तवायं भाग ऋायुषु सोमौ देवेषु हूयते । वह वायो नियुतो याह्यस्मयु र्जुषाणो याह्यस्मयुः २ त्रा नौ नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं संहुस्त्रिगीभिरुपं याहि वीतये वायौ हव्यानि वीतये । तवायं भाग ऋत्वियः सर्रिष्मः सूर्ये सर्चा । <u>ऋध्वर्यभिर्भरेमाणा ऋयंसत</u> वायौ शक्रा ऋयंसत ३ त्र्या वां रथौ नियुत्वीन् वचदवेसे उभि प्रयासि सुधितानि वीतये वायौ हव्यानि वीतयै। पिबतं मध्वो ग्रन्धंसः पूर्वपेयं हि वां हितम्। वायवा चन्द्रेश राधसा गैत मिन्द्रेश राधसा गैतम् ४ ग्रा वां धियो ववृत्युरध्वरां उपे मिमन्दुं मर्मृजन्त वाजिने माश्मत्यं न वाजिनेम्। तेषां इंपबतमस्मयू ग्रा नो गन्तिमहोत्यां। इन्द्रेवायू स्तानामद्रिभिर्युवं मदीय वाजदा युवम् ५ इमे वां सोमा ऋप्स्वा सुता इहा ध्वर्युभिर्भरमाणा ऋयंसत् वायो शक्रा न्न<u>्र</u>यंसत्। एते वामुभ्यंसृद्धत तिरः पुवित्रंमाशवः । \_ स्रति वायो स<u>स</u>तो य<u>हि</u> शर्श्व<u>तो</u> यत्रु ग्रावा वर्दति तत्रे गच्छतं गृहमिन्द्रेश्च गच्छतम्। वि सूनृता दर्हेशे रीयंते घृत मा पूर्णया नियुता याथो ऋध्वर मिन्द्रश्च याथो ग्रध्वरम् ७ ग्रत्राह तद् वहिथे मध्व ग्राहितिं यमेश्वत्थम्पतिष्ठन्त जायवो ऽस्मे ते सन्तु जायवीः । साकं गावः सुर्वते पर्च्यते यवो न ते वाय उपं दस्यन्ति धेनवो नापं दस्यन्ति धेनवंः ५ इमे ये ते सु वयो बाह्नीजसो उन्तर्नदी ते प्तर्यन्त्युच्चणो महि ब्राधन्त उच्चणः धन्वश्चिद् ये ग्रनाशवी जीराश्चिदगिरौकसः। सूर्यस्येव रश्मयो दुर्नियन्तवो हस्तयोर्दुर्नियन्तवः ६

### (१५) पञ्चदशं सक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चां मित्रावरुगौ (६-७) षष्ठीसप्तम्योश्च लिङ्गोक्ता देवताः । (१-६) प्रथमादिषड्रचामत्यष्टिः (७) सप्तम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

प्र सु ज्येष्ठं निचिराभ्यां बृहन्नमों हुव्यं मृतिं भेरता मृळ्यद्भ्यां स्वादिष्ठं मुळयद्भ्याम् ।

ता समाजी घृतास्ती युज्ञेयेज्ञ उपस्तुता।

त्र्यथैनोः <u>च</u>त्रं न कुर्तश्चनाधृषे देवृत्वं नू चि<u>दा</u>धृषे १

त्र्यदेशिं <u>गातुरु</u>रवे वरीयसी पन्था त्रुतस्य समयंस्त रश्मि<u>भ</u> श्चनुर्भगस्य रश्मिभः।

द्युत्तं मित्रस्य सादेन मर्यम्गो वर्रगस्य च।

\_ स्रथा दधाते बृहदुक्थ्यं१ वर्य उपुस्तुत्यं बृहद् वर्यः २

ज्योतिष्मतीमदितिं धारयत्चितिं स्वर्वतीमा संचेते दिवेदिवे जागृवांसी दिवेदिवे।

ज्योतिष्मत् चत्रमशाते ग्रादित्या दानुन्स्पती ।

मित्रस्तयोर्वरुणो यातयजनो ऽर्यमा यातयजनः ३

त्रयं मित्राय वर्रणाय शंतमः सोमौ भूत्ववुपानेष्वाभगो देवो देवेष्वाभगः।

तं देवासौ जुषेरत विश्वे ग्रद्य सजोषंसः।

तथा राजाना करथो यदीमह ऋतावाना यदीमहे ४

यो मित्राय वर्रणायाविध्जनौ ऽनुर्वाणं तं परि पातो ग्रंहीसो दाश्वांसं

मर्तमंहंसः । तमेर्यमाभि रेच त्यृज्यन्तमन् वृतम् ।

उक्थेर्य एनोः परिभूषिति वृतं स्तोमैराभूषिति वृतम् ४

नमी दिवे बृहुते रोदसिभ्यां इंमुत्रायं वोचं वरुणाय मीह्ळुषे सुमृळीकायं मीहळषे ।

इन्द्रमिश्रम्पं स्त्हि द्युचमंर्युम्णं भगम्।

ज्योग्जीवन्तः प्रजर्या सचेमहि सोमस्योती संचेमहि ६

ऊती देवानां वयमिन्द्रवन्तो मंसीमहि स्वयंशसो मरुद्धिः।

<u>अप्रिर्मित्रो वर्रणः शर्म यंस</u>न् तदेश्याम मुघवनो वयं चे ७

द्वितीयोऽध्यायः २ वर्गाः १-१२७ (१६) षोडशं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । ऋतिशक्वरी छन्दः

सुषुमा यतिमद्रिभि गींश्रीता मत्सरा इमे सोमसो मत्सरा इमे। ग्रा रीजाना दिविस्पृशा ऽस्मत्रा गेन्तमुपं नः। इमे वां इंमत्रावरुणा गवािशरः सोमाः शुक्रा गवािशरः १ इम ग्रा यतिमन्देवः सोमसो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः। उत वांमुषसो बुधि साकं सूर्यस्य रिश्मिषः। सुतो मित्राय वर्रुणाय पीतये चार्र्ज्यतायं पीतये २ तां वां धेनुं न वांसरी मुंशुं दुंहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रिभिः। ग्रुस्मत्रा गेन्तमुपं नो ऽर्वाञ्चा सोमपीतये। ग्रुयं वां मित्रावरुणा नृभिः सुतः सोम् ग्रा पीतये सुतः ३

(१७) सप्तदशं सूक्तम् (१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । पूषा देवता । ऋत्यष्टिश्छन्दः

प्रप्र पूष्णस्तुविजातस्यं शस्यते महित्वमस्य त्वसो न तेन्दते स्तोत्रमस्य न तेन्दते ।

ग्रर्चामि सुम्न्यब्रह मन्त्यूंतिं मयोभुवंम् । विश्वस्य यो मनं ग्रायुयुवे मुखो देव ग्रायुयुवे मुखः १ प्र हि त्वां पूषन्नजिरं न यामं<u>नि</u> स्तोमेभिः कृगव त्र्गृणवो यथा मृध उष्ट्रो न पीप<u>रो</u> मृधंः ।

हुवे यत् त्वां मयोभुवं देवं स्रात्याय मर्त्यः । 

ग्रास्माक्रमाङ्गूषान् द्युम्निनंस्कृधि वाजेषु द्युम्निनंस्कृधि २

यस्यं ते पूषन् त्स्रारूये विपन्यवः क्रत्वां चित् सन्तोऽवंसा बुभुज्रिर इति क्रत्वां बुभुज्रिरे ।

तामनुं त्वा नवींयसीं नियुतं राय ईमहे ।

ग्राहेळमान उरुशंस सरी भव वाजेंवाजे सरी भव ३

श्रुस्या <u>क</u> षु <u>ग</u> उपं <u>सा</u>तये भुवो ऽहेळमानो रि<u>र</u>वाँ श्रेजाश्व श्रवस्यतामेजाश्व । ग्रो षु त्वां ववृतीमिह् स्तोमेभिर्दस्म साधुभिः । नृहि त्वां पूषन्नित्मन्यं ग्रा<u>षृ</u>शे न ते <u>स</u>रूयमंपह्नुवे ४

#### (१८) ग्रष्टादशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । (१, ११)
प्रथमर्च एकादश्याश्च विश्वे देवाः (२) द्वितीयाया मित्रावरुणौ (३-४)
तृतीयादितृचस्याश्विनौ (६) षष्ठचा इन्द्रः (७) सप्तम्या ग्रिग्नः (८) ग्रष्टम्या
मरुतः (६) नवम्या इन्द्राग्नी (१०) दशम्याश्च बृहस्पतिर्देवताः । (१-४, ६-१०)
प्रथमादिचतुर्भृचां षष्ठचादिपञ्चानाञ्चात्यष्टिः (४) पञ्चम्या बृहती (११)

एकादश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

त्रस्तु श्रौषेट् पुरो ऋग्नि धिया देध स्ना नु तच्छधीं दिव्यं वृंगीमह इन्द्रवायू वृंगीमहे।

यद्धे क्रागा विवस्विति नाभी संदायि नव्यसी।

म्रध प्रसून उप यन्तु धीतयी देवाँ म्रच्छा न धीतयः १

य<u>द्ध</u> त्यन्मित्रावरुणावृताद ध्यो<u>ददाथे</u> स्रवृतं स्वेनं मृन्युना दत्तस्य स्वेनं मृन्युना ।

युवोरित्थाधि सद्मा स्वपंश्याम हिरराययंम्।

धीभिश्चन मनसा स्वेभिर्चिभः सोमस्य स्वेभिर्चिभः २

युवां स्तोमेभिर्देव्यन्तो ग्रश्विना ऽऽश्चावर्यन्त इव् श्लोकंमायवौ युवां ह्वाभ्यार्थयवैः ।

युवोर्विश्वा ग्रिधः पृत्तेश्च विश्ववेदसा ।

\_ पुषायन्ते वां प्वयो हिरगयये रथे दस्ता हिरगयये ३

ज्ञनेति दस्ता व्युर् नार्कमृगवथो युञ्जते वां रथयुजो दिविष्टि ष्वध्वस्मानो दिविष्टिषु ।

ग्रिधि वां स्थामं वृन्धुरे रथे दस्रा हिर्गयये।

पथेव यन्तविनुशासेता रजो ऽञ्जेसा शासेता रजेः ४

शर्चीभिर्नः शचीवसू दिवा नक्तं दशस्यतम्।

मा वां रातिरुपं दसत् कदां चना स्मद् रातिः कदां चन ४

वृषंन्निन्द्र वृष्पाणांस इन्दंव इमे सुता ऋद्रिषुतास उद्भिद-स्तुभ्यं सुतासं उद्भिद्दः। ते त्वी मन्दन्तु दावनै मुहे चित्राय रार्धसे । गीर्भिर्गिर्वाहः स्तर्वमान् ग्रा गीह सुमृळीको न ग्रा गीह ६ म्रो षू गौ म्रग्ने शृगुहि त्वमीळितो देवेभ्यौ ब्रवसि युज्ञियैभ्यो राजभ्यो यज्ञियेभ्यः । यद्ध त्यामङ्गिरोभ्यो धेनुं देवा ग्रदत्तन । वि तां दुहि अर्थमा कर्तरी सर्चां एष तां वेद मे सर्चा ७ मो षु वौ ग्रस्मद्भि तानि पौंस्या सनौ भूवन् द्युम्नानि मोत जीरिषु रस्मत् पुरोत जारिषुः । यद् वश्चित्रं युगेयुंगे नव्यं घोषादमर्त्यम् । श्रुस्मासु तन्मेरुतो यच्चे दुष्टरं दिधृता यच्चे दुष्टरंम् ५ द्ध्यङ है मे जनुषुं पूर्वो ग्रङ्गिराः प्रियमैधः करावो ग्रत्रिर्मनुर्विदु स्ते मे पूर्वे मनुर्विदुः। तेषां देवेष्वायंति रस्माकं तेषु नाभयः । तेषां पुदेन मह्या नेमे गिरे न्द्राग्नी ग्रा नेमे गिरा ६ होता यत्तद् वृनिनौ वन्त वार्यं बृहस्पतिर्यजति वेन उत्तिभिः पुरुवारेभिरुद्धभिः। जगृभ्मा दूरग्रीदिशं श्लोक्मद्रेरध त्मनी। त्र्रधीरयद्रिन्दीनि सुक्रतुः पुरू सद्योनि सुक्रतुः १० ये दैवासो दिव्येकदिश स्थ पृथिव्यामध्येकदिश स्थ। अप्सु जितौ महिनैक दिश स्थ ते देवासो युज्ञ मिमं जुषध्वम् ११

## (१६) एकोनविंशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । (१-६, ११) प्रथमादिनवर्चामेकादश्याश्च जगती (१०) दशम्या जगती त्रिष्टुब् वा (१२-१३) द्वादशीत्रयोदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी वेदिषदे प्रियधामाय सुद्युते धासिमिव प्रभेरा योनिमग्नये । वस्त्रेणेव वासया मन्मेना शुचि ज्योतीरेथं शक्रवेर्णं तमोहनेम् १ अभि द्विजन्मा त्रिवृदर्नमृज्यते संवत्सरे वावृधे ज्राधमी पुनेः ।

ग्रुन्यस्यासा जिह्नया जेन्यो वृषा न्यश्नेन्येन वृतिनो मृष्ट वारगः २ कृष्णुपुतौ वे<u>व</u>िजे स्रस्य सुिचता उभा तरेते स्रभि मातरा शिशीम् । प्राचाजिह्नं ध्वसर्यन्तं तृषुच्युतः मा साच्यं कुपेयं वर्धनं इंपतुः ३ मुमुद्भवोई मनेवे मानवस्यते रेघुद्भवेः कृष्णसीतास ऊ जुर्वः । त्र्रादेस<u>्य</u> ते ध्<u>व</u>सर्यन्तो वृथेरते कृष्णमभ्वं महि वर्षः करिक्रतः । यत् सी मुहीमुवनिं प्राभि मर्मृश दभिश्वसन् त्स्तुनयुन्नेति नानदत् ५ भूषुन् न योऽधि बुभूषु नम्नेते वृषेव पत्नीरभ्येति रोरुवत् । त्र<u>ोजायमानस्त</u>न्वेश्च शुम्भते भीमो न शृङ्गा दविधाव दुर्गृभिः ६ स संस्तिरौ विष्टिरः सं गृभायति जानन्नेव जान्तीर्नित्य स्रा शये। पुनर्वर्धन्ते ग्रपि यन्ति देव्यं मुन्यद् वर्षः पित्रोः कृरवते सर्चा ७ तमुगुर्वः केशिनीः सं हि रैभिर ऊर्ध्वास्तस्थुर्ममुषीः प्रायवे पुर्नः । तासां जरां प्रमुञ्जनेति नानेद दसुं परं जनयेञ्चीवमस्तृतम् ५ <u> ऋधीवासं परि मातू रिहन्नहं तुविग्रेभिः सत्वंभिर्याति</u> वि जर्यः । वयो दर्धत् पुद्रते रेरिहृत् सदा ऽनु श्येनी सचते वर्तनीरह ६ त्रुस्माकेमग्ने मुघवेत्स् दी<u>दि</u> ह्य<u>ध</u> श्वसीवान् वृष्भो दम्नाः । <u> ऋवास्या शिशीमतीरदीदे वीमैव युत्सु पीर्जर्भुरागः १०</u> इदमेग्ने सुधितं दुर्धितादधि प्रियाद् चिन्मन्मेनः प्रेयौ ऋस्तु ते । \_ यत् ते शक्रं तुन्<u>वो</u>ई रोच<u>ते</u> शु<u>चि</u> ते<u>ना</u>स्मभ्यं वन<u>से</u> र<u>त</u>्नमा त्वम् ११ रथाय नावमुत नो गृहाय नित्यारित्रां पद्वर्ती रास्यग्ने । त्रुस्माकं वीरां उत नी मुघोनो जनाँश या पारयाच्छर्म या चे १२ ग्रभी नौ ग्रग्न उक्थिमिज्जुंगुर्या द्यावाचामा सिन्धेवश्च स्वर्गूर्ताः । गव्यं यव्यं यन्तौ दीर्घाहे षं वर्रमरुएयौ वरन्त १३

## (२०) विंशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । (१-११) प्रथमाद्येकादशर्चां जगती (१२-१३) द्वादशीत्रयोदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी बिळित्था तत् वर्पुषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सहसो यतो जिने । यदीमुप हरते साधिते मृति ऋ्तिस्य धेनां अनयन्त सस्त्रतः १ पृत्तो वर्पुः पितुमान् नित्य आ शिये द्वितीयमा सप्तिशिवासु मातृषुं ।

तृतीयमस्य वृष्भस्य दोहसे दशप्रमितं जनयन्त योषेगः २ -निर्यदी बुध्नान्म<u>हिषस्य</u> वर्षस ई<u>शानासः शर्वसा</u> क्रन्तं सूरयः । यदीमनुं प्रदिवो मध्वं ग्राधवे गुहा सन्तं मात्रिश्वां मथायति ३ प्र यत् पितुः परमान्नीयते पार्या पृज्ञधी वीरुधो दंस् रोहति । उभा यदस्य जनुषं यदिन्वत स्रादिद् यविष्ठो स्रभवद् घृगा शुचिः ४ म्रादिन्<u>मा</u>तृरावि<u>शिद् यास्वा शुचि</u>रहिंस्यमान उर्विया वि वविधे । ग्रन् यत् पूर्वा ग्ररुहत् सनाजुवो नि नर्व्यसीष्ववरास् धावते ४ मादिद्धोतारं वृगते दिविष्टिषु भगीमव पपृचानास मृञ्जते । देवान् यत् क्रत्वा मुज्मना पुरुष्टतो मर्तुं शंसं विश्वधा वेति धार्यसे ६ वि यदस्थाद् यजतो वार्तचोदितो ह्वारो न वक्वां जरणा ग्रनांकृतः । तस्य पत्मेन् दुनुषेः कृष्णजेहसः श्चिजन्मनो रज ग्रा व्येध्वनः ७ रथो न यातः शिक्वीभः कृतो द्यामङ्गीभररुषेभिरीयते । म्रादेस्य ते कृष्णासौ दिन्न सूरयः शूरस्येव त्वेषथीदीषते वर्यः ५ त्वया ह्यंग्रे वर्रणो धृतवंतो मित्रः शांशद्रे स्रर्यमा स्दानेवः । यत् सीमन् क्रतुना विश्वर्था विभु ररान्न नेमिः परिभूरजीयथाः ६ त्वमीग्रे शशमानायं सुन्वते रतं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि । तं त्वा नु नर्व्यं सहसो युवन् वयं भगं न कारे महिरत धीमहि १० ग्रस्मे रियं न स्वर्थं दम्नसं भगुं दत्तं न पैपृचासि धर्णसिम्। रश्मींरिव यो यमित जन्मेनी उभे देवानां शंसीमृत ग्रा चे सुक्रतुः ११ उत नेः सुद्योत्मां जीराश्चो होतां मुन्द्रः शृंगवच्चन्द्ररेथः । स नौ नेषुन्नेषेतमैरमूरो ऽग्निर्वामं सुवितं वस्यो ग्रच्छ १२ ग्रस्तव्यिगः शिमीवद्भिरकेः साम्राज्याय प्रतरं दर्धानः। ग्रमी च ये मुघवानो व्यं च मिहुं न सूरो ग्रति निष्टतन्यः १३

## (२१) एकविंशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दैर्घतमा ऋषिः । (१) प्रथमर्च इध्मः सिमद्धो वाग्निः (२) द्वितीयायास्तनूनपात् (३) तृतीयाया नराशंसः (४) चतुर्थ्या इळः (५) पञ्चम्या बर्हिः (६) षष्ठचा देवीद्वारः (७) सप्तम्या उषासानक्ता (८) ऋष्टम्या दैव्यौ होतरौ प्रचेतसौ (६) नवम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः (१०) दशम्यास्त्वष्टा

(११) एकादश्या वनस्पतिः (१२) द्वादश्याः स्वाहाकृतयः (१३) त्रयोदश्याश्चेन्द्रो देवताः । स्रनुष्टुप् छन्दः

सिमद्भो अग्नु या वेह देवाँ युद्य युतस्रुचे। तन्तुं तनुष्व पूर्व्यं सुतसोमाय दाशुषे १ घृतवेन्तमुपं मासि मधुमन्तं तनूनपात्। युज्ञं विप्रस्य मार्वतः शशमानस्य दाशुर्षः २ शुचिः पावको ऋदूंतो मध्वा यज्ञं इंमीम जति। नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु युज्ञियः ३ ईळितो स्रीय स्रा वहे न्द्रे चित्रमिह प्रियम्। -इयं हि त्वां मृतिर्ममा च्छां सुजिह्न वुच्यते ४ स्तृणानासौ यतस्रुचो ब्हिर्य्ज्ञे स्वध्वरे । वृञ्जे देवव्यंचस्तम् मिन्द्रीय शर्म सप्रर्थः ४ \_ वि श्रीयन्तामृ<u>ता</u>वृधेः प्रये देवेभ्यो महीः । पावकासः पुरुस्पृहो द्वारी देवीरस्थतः ६ त्र्या भन्दीमाने उपिके नक्तोषासी सुपेशीसा । यह्नी ऋतस्यं मातरा सीदंतां ब्रहिरा सुमत् ७ मुन्द्रजिह्ना जुगुर्वर्गी होतारा दैव्या कवी। युज्ञं नौ यत्ततामिमं सिध्रमुद्य दिविस्पृशीम् ८ शुचिदेवेष्वपिता होत्रा मुरुत्सु भारती । इळा सरस्वती मही बहिं सीदन्तु युज्ञियाः ६ तन्नेस्तुरीपुमद्भेतं पुरु वारं पुरु त्मना । त्वष्टा पोषाय विष्यंतु राये नाभा नो ग्रस्मयुः १० <u> ऋवसुजन्नुप</u> त्मना देवान् यीच वनस्पते । <u> ऋग्निर्ह</u>ञ्या सुंषूदति देवो देवेषु मेधिरः ११ पूष्रवर्ते मुरुत्वेते विश्वदेवाय वायवे । -स्वाहा गायुत्रवैपसे हुव्यमिन्द्रीय कर्तन १२ स्वाहांकृतान्या गृ ह्यूपं हुव्यानि वीतये। इन्द्रा गीहि श्रुधी हवं त्वां हैवन्ते ग्रध्वरे १३

### (२२) द्वाविंशं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ग्रिग्निर्देवता । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चां जगती (५) ऋष्टम्याश्च त्रिष्ट्प् छन्दसी प्र तर्व्यसीं नर्व्यसीं धीतिमुग्रये वाचो मृतिं सहसः सूनवे भरे। त्रुपां नपाद् यो वस्भिः सह प्रियो होता पृथिव्यां न्यसीददृत्वियः १ स जार्यमानः परमे व्योम न्याविरग्निरंभवन्मातरिश्वने । ग्रस्य क्रत्वा सिमधानस्य मज्मना प्र द्यावा शोचिः पृथिवी ग्रेरोचयत् २ श्रुस्य त्वेषा श्रुजरा श्रुस्य भानवीः स्संदृशीः स्प्रतीकस्य स्द्युतीः । भात्वेचसो ग्रत्यक्तर्न सिन्धेवो ऽग्ने रेजन्ते ग्रसेसन्तो ग्रजरीः ३ यमेरिरे भूगीवो विश्ववैदसं नाभी पृथिव्या भूवीनस्य मज्मनी। ग्रमिं तं गीर्भिहिन्हि स्व ग्रा दमे य एको वस्वो वरुणो न राजीत ४ न यो वरीय मुरुतामिव स्वनः सेनैव सृष्टा दिव्या यथाशिनः । मुमिर्जम्भैस्तिगितैरित्ति भवीति योधो न शत्रून् त्स वना न्यूं झते ४ क्विज्ञी ऋग्निरुचर्थस्य वीरसद् वस्ष्क्विद् वस्ंभिः कार्ममावरत्। चोदः कुवित् तुंतुज्यात् सातये धियः श्चिप्रतीकं तम्या धिया गृंगे ६ घृप्रतीकं व त्रातस्य धूर्षदे मुग्निं इंमुत्रं न सीमधान त्रीञ्जते। \_ इन्धानो स्रक्रो विदर्थेषु दीद्यं च्छुक्रवर्गामुद् नो यंसते धिर्यम् ७ त्रप्रयुच्छन्नप्रयुच्छद्भिरमे <u>शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि श</u>ुग्मैः । त्र्यदेब्धेभिरदृपितेभिरिष्टे ऽनिमिषद्भिः परि पाहि नो जाः ५

## (२३) त्रयोविंशं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा त्रृषिः । त्र्रिग्रिदेवता । जगती छन्दः

एति प्र होतां वृतमस्य माययो ध्वां दधानः शुचिपेशसं धियम् । 
ग्रिभ स्त्रचः क्रमते दिच्चगावृतो या ग्रस्य धामं प्रथमं ह निसंते १
ग्रिभीमृतस्यं दोहनां ग्रनूषत् योनौ देवस्य सदेने परीवृताः ।
ग्रिपामुपस्थे विभृतो यदावस दधं स्वधा ग्रिधयुद् याभिरीयते २
युर्यूषतः सर्वयसा तदिद् वर्षः समानमर्थं वितरित्रता मिथः ।
ग्रादी भगो न हव्यः समस्मदा वोहळुर्न रश्मीन् त्समयस्त सार्रथः ३
यमीं द्वा सर्वयसा सप्र्यतः समाने योनां मिथुना समौकसा ।

दिवा न नक्तं पिल्तितो युर्वाजिन पुरू चर्रवृज्यो मार्नुषा युगा ४ तमी हिन्विन्त धीतयो दश विशो देवं मर्तास ऊतये हवामहे। धनोरिधं प्रवत स्ना स स्नृंगव त्यिभवर्जिद्धर्व्युना नविधित ४ त्वं ह्यंग्ने दिव्यस्य रार्जिस त्वं पार्थिवस्य पशुपा ईव त्मनी। एनी त एते बृंहती स्निभिश्रयी हिर्गययी वक्वरी बहिर्गशाते ६ स्रों जुषस्व प्रति हर्य तद् वचो मन्द्र स्वधीव स्नृतंजात सुक्रेतो। यो विश्वर्तः प्रत्यङ्ङसि दर्शतो रुगवः संदृष्टो पितुमाँ ईव चर्यः ७

## (२४) चतुर्विंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्यस्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा त्रृषिः । अग्निर्देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्रृचां जगती (४) पञ्चम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी तं पृंच्छता स जंगामा स वेद स चिकित्वाँ ईयते सा न्वीयते । तिस्मिन् त्सन्ति प्रशिष्टस्तिस्मिन्निष्टयः स वाजस्य शवंसः शृष्टिमग्रस्पतिः १ तिमत् पृंच्छन्ति न सिमो वि पृंच्छति स्वेनैव धीरो मनसा यदग्रभीत् । न मृंघ्यते प्रथमं नाप्रं वचो ऽस्य क्रत्वां सचते अप्रदृपितः २ तिमद् गंच्छन्ति जुह्नर्रस्तमवंती विश्वान्येकः शृणवृद् वचांसि मे । पुरुप्रैषस्ततुंरिर्यज्ञसाधनो ऽच्छिद्रोतिः शिशुरादेत्त सं रभः ३ उपस्थायं चरति यत् समारत सद्यो जातस्तत्सार युज्येभिः । अभि श्वान्तं मृंशते नान्द्ये मुदे यदीं गच्छन्त्युश्तीरिपष्टितम् ४ स ई मृगो अप्यो वनुर्गु रुपं त्वच्युपमस्यां नि धांयि । व्यव्ववीद् वयुना मर्त्येभ्यो ऽग्निर्विद्वाँ स्नृतचिद्धि सत्यः ४

## (२४) पञ्चविंशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः त्रिमूर्धानं सप्तरेष्टिमं गृणीषे उनूनमृग्निं इंप्रत्रोरुपस्थे । निष्त्तमस्य चरतो धुवस्य विश्वां दिवो रौचनापंप्रिवांसम् १ उत्ता मृहाँ अभि वेव इ एने अजरेस्तस्थावितऊंतिर्ऋष्वः । उर्व्याः पदो नि देधाति सानौ रिहन्त्यूधौ अरुषासौ अस्य २ समानं वृत्समृभि संचरेन्ती विष्वं धेनू वि चेरतः सुमेके । अनुप्वृज्याँ अध्वंनो मिमनि विश्वान् केताँ अधि मृहो दधनि ३

धीरौसः प्रदं क्वयौ नयन्ति नानौ हृदा रत्तमागा ग्रजुर्यम् । सिषौसन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुं माविरैभ्यो ग्रभवृत् सूर्यो नृन् ४ दिटृत्तेगयः परि काष्ठौसु जेन्यै ईळेन्यौ महो ग्रभीय जीवसै । पुरुत्रा यदर्भवृत् सूरहैभ्यो गर्भैभ्यो मुघवौ विश्वदेर्शतः ४

## (२६) षड्वंशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यस्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः क्या ते अग्ने शुचर्यन्त आयो देदाशुर्वाजेभिराशुषाणाः । उभे यत् तोके तनेये दधाना ऋतस्य सामन् रणयन्त देवाः १ बोधां मे अस्य वर्चसो यिवष्ठ मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः । पीयिति त्वो अनुं त्वो गृणाति वन्दारुस्ते तुन्वं वन्दे अग्ने २ ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादर्रचन् । ररच् तान् त्सुकृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद् रिपवो नाहं देभुः ३ यो नौ अग्ने अर्रित्वा अपस्य ररातीवा मूर्चयिति द्वयेनं । मन्त्रो गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अनुं मृचीष्ट तुन्वं दुरुक्तैः ४ उत वा यः सहस्य प्रविद्वान् मर्तो मर्तं मूर्चयिति द्वयेनं । अत्रतः पाहि स्तवमान स्तुवन्त मग्ने मार्किनो दुरितायं धायीः ५

#### (२७) सप्तविंशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यस्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः मधीद् यदी विष्टो मौत्रिश्चा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम् । नि यं दुधुर्मनुष्यासु विज्ञु स्वर्श्ण चित्रं वपुषे विभावम् १ दुदानमित्र देदभन्त मन्मा ग्निर्वरू थं मम् तस्यं चाकन् । जुषन्त विश्वांन्यस्य कर्मो पंस्तुतिं भरेमाणस्य कारोः २ नित्ये चित्रु यं सदने जगृभ्रे प्रशस्तिभिर्दिधिरे यृज्ञियासः । प्र सू नयन्त गृभयन्त इष्टा वश्वांसो न रथ्यो रारहाणाः ३ पुरूणि दुस्मो नि रिणाति जम्भे राद् रोचते वन् आ विभावां । आदंस्य वातो अनुं वाति शोचि रस्तुर्न शर्यांमस्नामनु द्यून् ४ न यं रिपवो न रिष्र्यवो गर्भे सन्तं रेष्णा रेषयंन्त । अन्धा अपुष्ट्या न दंभन्नभिर्व्या नित्यांस ई प्रेतारो अरचन् ५

## (२८) ग्रष्टाविंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । विराट् छन्दः

महः स राय एषेते पितर्द जिन इनस्य वस्निः पद भ्रा ।
उप धर्जन्तमद्रयो विधन्नित् १
स यो वृषां न्रां न रोदंस्योः श्रवीभिरस्ति जीवपीतसर्गः ।
प्र यः संस्राणः शिश्रीत योनौ २
भ्रा यः पुरं नार्मिणीमदीदे दत्यः कविर्नभन्योई नार्वा ।
सूरो न रुख्वाञ्छतात्मा ३
श्रिभि द्विजन्मा त्री रौचनानि विश्वा रजीस शुशुचानो भ्रस्थात् ।
होता यजिष्ठो ग्रुपां सुधस्थे ४
ग्रुयं स होता यो द्विजन्मा विश्वा दुधे वार्याणि श्रवस्या ।
मत्तों यो भ्रस्मै सुतुको दुदाश्री ४

## (२६) एकोनत्रिंशं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । उष्णिक् छन्दः पुरु त्वां दाश्वान् वोंचे ऽरिरंग्ने तवं स्विदा । तोदस्येव शर्ण ऋा मृहस्यं १ व्यंनिनस्यं धिननेः प्रहोषे चिदरंश्षः । कदा चन प्रजिगतो ऋदेवयोः २ स चन्द्रो विप्र मत्यों मृहो वाधंन्तमो दिवि । प्रप्रेत् ते ऋग्ने वनुषंः स्याम ३

### (३०) त्रिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । (१) प्रथमर्ची मित्रः (२-६) द्वितीयाद्यष्टानाञ्च मित्रावरुणौ देवताः । जगती छन्दः मित्रं न यं शिम्या गोषुं गुव्यवः स्वाध्यौ विदर्थे ऋप्सु जीर्जनन् । ऋरेजेतां रोदंसी पार्जसा गिरा प्रति प्रियं यंजतं जनुषामवः १ यद्ध त्यद् वा पुरुमीहळस्यं सोमिनः प्र मित्रासो न दिधिरे स्वाभुवः । ऋध ऋतुं विदतं गातुमर्चत उत श्रुतं वृषणा पुस्त्यावतः २ ऋग वा भूषन् चितयो जन्म रोदंस्योः प्रवाच्यं वृषणा दर्जसे मृहे । यदीमृताय भरेथो यदवंते प्र होत्रया शिम्यां वीथो ऋध्वरम् ३ प्र सा चितिरंसुर या मिहं प्रिय ऋतीवानावृतमा घोषथो बृहत् ।

युवं दिवो बृहतो दर्ममाभुवं गां न धुर्युपं युञ्जाथे ग्रुपः ४
मही ग्रत्रं महिना वारंम्यवथो ऽरेणवृस्तुज ग्रा सर्घन् धेनवः ।
स्वरंन्ति ता उपरतिति सूर्य मा निम्रुचं उषसंस्तक्ववीरिव ४
ग्रा वांमृतायं केशिनीरनूषत मित्र यत्र वर्रुण गातुमर्चथः ।
ग्रव त्मनां सृजतं इंपन्वतं धियौ युवं विप्रस्य मन्मनामिरज्यथः ६
यो वां युज्ञैः शशमानो ह दाशित किविहीता यजित मन्मसार्धनः ।
उपाह तं गच्छंथो वीथो ग्रेध्वर मच्छा गिरंः सुमृतिं गेन्तमस्मयू ७
युवां युज्ञैः प्रथमा गोभिरञ्जत त्रृतावाना मनसो न प्रयुक्तिषु ।
भरिन्त वां मन्मना संयता गिरो ऽदृष्यता मनसा रेवदाशाथे ६
रेवद् वयौ दधाथे रेवदाशाथे नरां मायाभिरितर्कति माहिनम् ।
न वां द्यावोऽहंभिनीत सिन्धंवो न देवत्वं प्रथ्यो नानंशुर्म्घम् ६

## (३१) एकत्रिंशं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

युवं वस्त्रीणि पीव्सा वसाथे युवोरच्छिद्रा मन्तेवो ह सर्गाः । स्रवितिरत्मनृतानि विश्वं स्रृतेन मित्रावरुणा सचेथे १ एतञ्चन त्वो वि चिकेतदेषां सत्यो मन्त्रः किवशस्त सृष्वावान् । त्रिरिश्रं हन्ति चतुरिश्ररुगो देवनिदौ ह प्रथमा स्रजूर्यन् २ स्र्यादैति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद् वां मित्रावरुणा चिकेत । गभौं भारं भेरत्या चिदस्य स्रृतं पिपत्य्नितं नि तरित् ३ प्रयन्तिमत् परि जारं कनीनां पश्यामिस नोपेनिपद्यमानम् । स्रवित् वर्षानं प्रयाचित्रस्य वर्रुणस्य धामं ४ स्रवश्चे जातो स्रनभीशुर्वा किनेक्रदत् पतयदूर्ध्वसानः । स्रवित् बद्धं जुजुषुर्यवानः प्र मित्रे धाम् वर्रुणे गृणन्तः ५ स्रा धेनवौ मामतेयमवन्ती र्बद्धाप्रयं पीपयन् त्सस्मिन्न्धन् । पित्वो भित्तेत व्युनीनि विद्वा नासाविवासन्दितिमुरुष्येत् ६ स्रा वां मित्रावरुणा ह्व्यजुष्टिं नमसा देवाववसा ववृत्याम् । स्रसमाकं ब्रह्म पृतेनासु सह्या स्रस्माकं वृष्टिर्द्व्या सुंपारा ७

## (३२) द्वात्रिंशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

यजीमहे वां मुहः सजोषी हुव्येभिर्मित्रावरुणा नमीभिः।
घृतैर्घृतस्तू ग्रध यद् वाम्समे ग्रध्वर्यवो न धीतिभिर्भरेन्ति १
प्रस्तुतिर्वा धाम् न प्रयुक्ति रयोमि मित्रावरुणा सुवृक्तिः।
ग्रमक्ति यद् वां विदथेषु होतां सुम्नं वां सूरिर्वृषणावियेच्चन् २
पीपायं धेनुरदितिर्भृताय जनाय मित्रावरुणा हिव्दें।
हिनोति यद् वां विदथे सप्यन् त्स रातहंव्यो मानुषो न होतां ३
उत वां विद्यु मद्यास्वन्धो गाव ग्रापंश्च पीपयन्त देवीः।
उतो नों ग्रस्य पूर्व्यः पितर्दन् वीतं पातं पर्यस उस्त्रियांयाः ४

## (३३) त्रयस्त्रिंशं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा त्रमृषिः । विष्णुर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र वीचं यः पार्थिवानि विमुमे रजीसि। यो अस्कंभायुद्वत्तरं स्रधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः १ प्र तद् विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः। यस्योरुषुं त्रिषु विक्रमेणे ष्वधिच्चियन्ति भुवनानि विश्वां २ प्र विष्णिवे शूषमेतु मन्मं गिरिच्चतं उरुगायाय वृष्णे। य इदं दीर्घं प्रयंतं स्रधस्था मेकौ विमुमे त्रिभिरित् प्रदेभिः ३ यस्य त्री पूर्णा मधुना पदा न्यचीयमाणा स्वधया मदीन्त। य उ त्रिधातुं पृथिवीमुता द्या मेकौ दाधार भुवनानि विश्वां ४ तदंस्य प्रियम्भि पार्थो अश्यां नरो यत्रं देव्यवो मदीन्त। उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णौः पदे परमे मध्व उत्सः ४ ता वां वास्तून्युश्मिस गर्मध्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः। अत्राहु तदुंरुगायस्य वृष्णैः परमं पुदमवं भाति भूरि ६

(३४) चतुस्त्रिंशं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । (१-३) प्रथमतृचस्येन्द्राविष्णु (४-६) द्वितीयतृचस्य च विष्णुर्देवताः । जगती छन्दः प्र वः पान्तमन्धंसो धियायते महे शूरीय विष्णंवे चार्चत ।
या सानुंनि पर्वतानामदोभ्या महस्तस्थतुर्र्वतेव साधुना १
त्वेषमित्था समर्ग्णं शिमीवतो रिन्द्रिविष्णू सुत्पा वामुरुष्यति ।
या मत्याय प्रतिधीयमानिमत् कृशानोरस्तुरसनामुरुष्यथः २
ता ई वर्धन्ति मह्यस्य पौस्यं नि मातरा नयति रेतसे भुजे ।
दर्धाति पुत्रोऽवरं परं पितु नामं तृतीयमधि रोचने दिवः ३
तत्तदित्दिदेस्य पौस्यं गृणीमसी नस्यं त्रातुर्रवृकस्यं मीळ्हुषः ।
यः पार्थिवानि त्रिभिरिद् विगामभि रुरु क्रमिष्टोरुगायायं जीवसे ४
दे इदेस्य क्रमेणे स्वर्दृशों ऽभिरुयाय मत्यों भुरण्यति ।
तृतीयमस्य निकरा देधर्षति वर्यश्चन पतर्यन्तः पतृत्रिणः प्र
चतुर्भः साकं नेवृतिं च नामभि श्वकं न वृत्तं व्यतीरवीविपत् ।
बृहच्छरीरो विमिमान सृक्विभि र्युवाकुमारः प्रत्येत्याहुवम् ६

(३४) पञ्चित्रंशं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । विष्णुर्देवता । जगती छन्दः

भवां मित्रो न शेव्यो घृतासुंति विभूतद्यम्न एव्या उ सप्रथाः । भ्रधां ते विष्णो विदुषां चिदध्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो ह्विष्मंता १ यः पूर्व्यायं वेधसे नवीयसे सुमजानये विष्णोवे ददांशति । यो जातमस्य महतो महि ब्रवृत् सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिद्धभ्यंसत् २ तम् स्तोतारः पूर्व्यं यथां विद ऋतस्य गर्भं जनुषां पिपर्तन । ग्रास्यं जानन्तो नामं चिद् विवक्तन महस्ते विष्णो सुमृतिं भंजामहे ३ तमस्य राजा वर्ष्णस्तम्श्विना क्रतुं सचन्त मार्रतस्य वेधसः । दाधार दर्चमृत्तममहिर्विदं वृजं च विष्णुः सिर्विवाँ ग्रपोर्णुते ४ ग्रा यो विवायं सचर्थाय देव्य इन्द्रांय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः । वेधा ग्रीजन्वत् त्रिष्धस्थ ग्रायं मृतस्यं भागे यर्जमानुमाभंजत् ४

(३६) षिट्त्रंशं सूक्तम् (१-६) षट्टचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋग्चां जगती (४-६) पञ्चमीषष्ठचोश्च त्रिष्टुप् छन्दसी स्रबोध्यग्निज्मं उदेति सूर्यो व्युर्षाश्चन्द्रा मृह्यांवो स्र्विता जगृत पृथेक १ स्य युजाधे वृष्णमिश्वना रथं घृतेनं नो मधुना च्वत्रम्चिता जगृत पृथेक १ यद् युजाधे वृष्णमिश्वना रथं घृतेनं नो मधुना च्वत्रम्चितम् । स्रुस्माकं ब्रह्म पृतेनासु जिन्वतं वृयं धना शूर्रसाता भजेमिह २ स्र्वाङ त्रिचक्रो मधुवाहेनो रथो जीराश्चो स्रश्चिनौर्यातु सुष्टुतः । त्रिवन्धुरो मृघवां विश्वसौभगः शं न स्रा वंचद् द्विपदे चतुष्पदे ३ स्रा न ऊर्जं वहतमिश्वना युवं मधुमत्या नः कश्चया मिमिचतम् । प्रायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृचतं सेधेतं देखो भवेतं सचाभुवां ४ युवं ह गर्भं जगतीषु धत्थो युवं विश्वेषु भुवनिष्वतः । युवमृग्निं चं वृषणावृपश्च वनस्पतीरिश्वनावैर्यथाम् ५ युवं हं स्थो भिषजां भेष्वजेभि रथो ह स्थो रथ्याः रथ्येभिः । स्रथों ह च्वत्रमिधं धत्थ उग्रा यो वां हिवष्मान् मनसा दुदाशं ६

तृतीयोऽध्यायः ३ व० १-२६ (३७) सप्तत्रिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चा तिष्ठुप् (६) षष्ठचाश्चानुष्ठुप् छन्दसी वसूं रुद्रा पुंरुमन्तूं वृधन्तां दश्स्यतं नो वृषणावृभिष्ठौ । दस्नां हु यद् रेक्णं ऋौच्थ्यो वां प्र यत् सस्ताथे ऋकंवाभिरूती १ को वां दाशत् सुमृतये चिद्रस्यै वसू यद् धेथे नर्मसा पुदे गौः । जिगृतम्समे रेवतीः पुर्रधीः कामृप्रेणैव मनसा चर्रन्ता २ युक्तो हु यद् वां तौगरचार्य पेरु विं मध्ये ऋणंसो धार्यि पुजः । उपं वामवः शर्णं गमेयं शूरो नाज्मं पतर्यद्धिरेवैः ३ उपस्तुतिरौच्थ्यमुरुखे नमा मामिमे पत्तिश्णी वि दुग्धाम् । मा मामेधो दर्शतयश्चितो धाक् प्र यद् वां बद्धस्त्मिन खादेति ज्ञाम् ४ न मां गरन् नृद्यो मातृतमा दासा यदीं सुस्तमुब्धम्वाधुः । शिरो यदंस्य त्रैतनो वितर्चत् स्वयं दास उरो ग्रंसाविपं ग्ध ४ दीर्घतमा मामतेयो जुंजुर्वान् देशमे युगे । अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवित सार्रिथः ६

### (३८) त्रष्टात्रिंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । द्यावापृथिव्यौ देवते । जगती छन्दः

प्र द्यावां युज्ञैः पृंथिवी त्रृंतावृधां मही स्तुषे विदर्थेषु प्रचेतसा । देवेभियें देवपुत्रे सुदंसंसे तथा धिया वार्याणि प्रभूषेतः १ उत मेन्ये पितुरद्वहो मनो मातुर्मिह स्वतंवस्तद्धवीमभिः । सुरेतेसा पितरा भूमं चक्रत रुरु प्रजायां ऋमृतं वरीमभिः २ ते सूनवः स्वपंसः सुदंसंसो मही जंज्ञुर्मातरां पूर्विचेत्तये । स्थातुश्चं सत्यं जगतश्च धर्मणि पुत्रस्यं पाथः पदमद्वयाविनः ३ ते मायिनो मिमरे सुप्रचेतसो जामी सयौनी मिथुना समौकसा । नर्व्यंनव्यं तन्तुमा तन्वते दिवि संमुद्रे ऋन्तः क्वयः सुदीतयः ४ तद् राधो ऋद्य संवितुर्वरेरायं व्यं देवस्यं प्रस्वे मनामहे । ऋस्मर्थं द्यावापृथिवी सुचेतुनां रियं धंतां वसुंमन्तं शतिग्वनंम् अ

#### (३६) एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । द्यावापृथिव्यौ देवते । जगती छन्दः

ते हि द्यावीपृथिवी विश्वशिभुव ऋ्ताविरी रजेसो धार्यत्केवी।
सुजन्मेनी धिषणे ऋन्तरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्यः शुचिः १
उरुव्यचेसा महिनी ऋसश्चता पिता माता च भुवेनानि रचतः।
सुधृष्टमे वपुष्येई न रोदेसी पिता यत् सीमिभ रूपैरवासयत् २
स विह्निः पुत्रः पित्रोः पवित्रेवान् पुनाित धीरो भुवेनानि मायया।
धेनुं च पृश्निं वृष्णं सुरेतेसं विश्वाही शुक्रं पयौ ऋस्य दुचत ३
ऋयं देवानिम्पसाम्पस्तमो यो जजान् रोदेसी विश्वशिभुवा।
वि यो ममे रजेसी सुक्रतूयया ऽजरेिभ स्कम्भेनिभः समान्चे ४
ते नौ गृणाने महिनी महि श्रवः चत्रं द्यावापृथिवी धासथो बृहत्।
येनाभि कृष्टीस्ततनीम विश्वही पुनाय्यमोजौ ऋस्मे सिमन्वतम् ४

(४०) चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋभवो देवताः ।

(१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चां जगती (१४) चतुर्दश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी किम् श्रेष्टुः किं यविष्ठो न ग्राजिगुन् किमीयते दूत्यं कद् यदूं चिम । न निन्दिम चमुसं यो महाकुलो ऽग्ने भ्रातुर्दुण इद् भूतिमूदिम १ एकं चमुसं चत्रः कृणोतन तद् वो देवा स्रब्रुवन तद् व स्रागमम्। सौधन्वना यद्येवा करिष्यर्थ साकं देवैर्युज्ञियासो भविष्यथ २ म्राग्निं दूतं प्रति यदब्रवीतना श्वः कर्त्वो रथे उतेह कर्त्वः । धेनुः कर्त्वा युवशा कर्त्वा द्वा तानि भ्रातुरन् वः कृत्व्येमीस ३ चकुवांसे ऋभवस्तदेपृच्छत् क्वेदेभूद् यः स्य दूतो न् ऋाजेगन्। यदावारूयं चमुसाञ्चतुरः कृता नादित् त्वष्टा ग्रास्वन्तन्यीनजे ४ हर्नामैनाँ इति त्वष्टा यदब्रिवी चमसं ये देवपानुमर्निन्दिष्ः । श्रुन्या नामानि कृरवते सुते सर्चां श्रुन्थैरेनान् कुन्याई नामीभ स्परत् ५ इन्द्रो हरी युयुजे ऋश्विना रथं बृह्स्पतिर्विश्वरूपामुपाजत । त्राभूर्विभ्वा वाजी देवाँ स्रीगच्छत स्वर्पसो युज्ञियं भागमैतन ६ निश्चर्में गामेरिगीत धीतिभि र्या जरेन्ता युवशा तार्कृगोतन। सौधन्वना स्रश्चादर्श्वमतत्तत युक्त्वा रथमुपं देवाँ स्रीयातन ७ इदमुद्रकं पिंबतेत्येब्रवीतने दं वो घा पिबता मुञ्जनेजनम्। \_ सौधन्वना य<u>दि</u> तन्नेव हर्यथ तृतीये <u>घा</u> सर्वने मादयाध्वै ५ त्र्यापो भूयिष्ठा इत्येकौ स्रब्नवी <u>द्रिभ</u>ूयिष्ठ इत्यन्यो स्रब्नवीत्। वधर्यन्तीं बहुभ्यः प्रैको स्रब्नवी दृता वदेन्तश्चमुसाँ स्रीपंशत ६ श्रोगामेकं उदुकं गामवाजिति मांसमेकः पिंशति सूनयार्भृतम् । त्र्या निमुचः शकृदेको त्रपीभरत् किं स्वित् पुत्रेभ्यः पितरा उपवितः १० त्रुगौद्यस्य यदसंस्तना गृहे तद्द्येदमृभवो नानुं गच्छथ ११ संमील्य यद् भूवना पुर्यसीर्पत क्वी स्वित् तात्या पितरी व ग्रासतुः । ग्रशंपत यः करस्रं व ग्राद्दे यः प्रार्ष्ववीत् प्रो तस्मा ग्रब्रवीतन १२ सुष्प्वांसे त्रभवस्तदेपृच्छता गौह्य क इदं नौ ग्रबूब्धत्। यानं बुस्तो बोध<u>यि</u>तारमब्रवीत् संवत्सर इदमुद्या व्यंख्यत १३ दिवा यान्ति मुरुतो भूम्याग्नि रयं वातौ स्रन्तरिचेश याति । <u>अ</u>द्भिया<u>ंति</u> वर्रुणः समुद्रै र्युष्माँ इच्छन्तः शवसो नपातः १४

#### (४१) एकचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋश्वो देवता । (१-२, ४-४, ७-२२) प्रथमाद्वितीययोश्चतुर्थीपञ्चम्योस्सप्तम्यादिषोडशर्चाञ्च त्रिष्टुप् (३, ६) तृतीयाषष्ठचोश्च जगती छन्दसी

मा नौ मित्रो वर्रुणो ग्रर्यमायु रिन्द्रे त्रृभुद्धा मुरुतः परि रूयन् । यद् वाजिनौ देवजातस्य सप्तेः प्रवृद्धयामौ विदर्थे वीर्याणि १ यन्निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृंभीतां मुखतो नयन्ति । सुप्राङ्जो मेम्यंद् विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पार्थः २ एष च्छार्गः पुरो स्रश्वेन वाजिनां पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः । \_ स्रभिप्रियं यत् पुरोळाशमर्वता त्वष्टेदेनं सौश्रवसायं जिन्वति ३ यद्धविष्यमृत्शो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्वं नयन्ति । त्रुत्री पूष्णः प्र<u>थ</u>मो भाग एति युज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयेनुजः ४ तेने युज्ञेन स्वरंकृतेन स्विष्टेन वृज्जणा ग्रा पृंणध्वम् ४ यूपवस्का उत ये यूपवाहा श्रषालं ये ग्रेश्वयूपाय तत्त्रीत । ये चार्वते पर्चनं संभर न्त्युतो तेषाम्भिगूर्तिर्ने इन्वतु ६ उपु प्रागीत् सुमन्मेऽधायि मन्मे देवानामाशा उपे वीतपृष्ठः । ग्रन्वेनं विप्रा त्राषयो मदन्ति देवानां पृष्टे चेकुमा सुबन्धुम् ७ यद् वाजिनो दामे संदानुमर्वतो या शीर्ष्यया रशना रञ्जूरस्य। यद् वा घास्य प्रभृतमास्येई तृगां सर्वा ता ते ऋपि देवेष्वस्त ५ यदर्श्वस्य क्रुविषो मिन्नकाश यद् वा स्वरो स्विधितो रिप्तमस्ति । यद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता ते ग्रपि देवेष्वस्तु ६ यदूर्वध्यमुदरस्यापुवाति य ग्रामस्यं क्रविषो गुन्धो ग्रस्ति । सुकृता तच्छं मितारं कृरवन्त त मेधं शृतपाकं पचन्त १० यत् ते गात्रीद्ग्निनी पुच्यमीना दुभि शूलं निहेतस्यावधावेति । मा तद् भूम्यामा श्रिष्-मा तृरोषु देवेभ्यस्तदुशद्धौ रातमस्तु ११ ये वाजिनं परिपश्येन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरिभिर्निहरेति । ये चार्वतो मांसभिचामुपासत उतो तेषामुभिगूर्तिर्न इन्वतु १२ यत्री चींगं मांस्पर्चन्या उँखाया या पात्रींशि यूष्ण ऋासेचेनानि । <u>ऊष्म</u> गर्या<u>पिधानां चरूणा म</u>ङ्काः सूनाः परि भूष्-त्यश्चेम् १३

निक्रमेणं निषदेनं विवर्तनुं यद्य पड्बीशमर्वतः । यर्च पुपौ यर्च घासिं जुघास सर्वा ता ते ग्रपि देवेष्वस्तु १४ मा त्वाग्निध्वंनयीद् धूमगंन्धि मोंखा भ्राजंन्त्यभि विंक्त जिंहः। इष्टं वीतम्भिर्गूर्तं वर्षट्कृतं तं देवासः प्रति गृभ्णन्त्यश्चम् १५ \_ यदश्चीय वासे उपस्तृगः न्त्येधीवासं या हिरंगयान्यस्मै । संदानुमर्वन्तं पड्बीशं प्रिया देवेष्वा यामयन्ति १६ यत् ते सादे महेसा शूकृतस्य पाष्पर्या वा कशेया वा तुतोदे । स्रुचेव ता ह्विषो अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि १७ चतुंस्त्रिंशद् वाजिनौ देवबैन्धो र्वङ्क्रीरश्वस्य स्वधितः समैति । म्रच्छिद्रा गात्री वयुनी कृगोत् पर्रुष्पररनुषुष्या वि शस्त १८ एकस्त्वष्टरश्वस्या विशास्ता द्वा युन्तारी भवतस्तर्थं त्रातुः । या ते गात्रीं गात्रीं गात्रा कु गोिं ताता पिराडीनां प्र जुहोम्यग्नी १६ मा त्वां तपत् प्रिय स्रात्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्वर् स्रा तिष्ठिपत् ते। मा तै गृधुरेविशस्तातिहायं छिद्रा गात्रीर्यसिना मिथूं कः २० न वा उ एतन्प्रियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पृथिभिः सुगेभिः। हरी ते युञ्जा पृषेती स्रभूता मुपस्थाद वाजी धुरि रासभस्य २१ स्गर्व्यं नो वाजी स्वश्चयं पुंसः पुत्राँ उत विश्वापुषं रियम् । \_ ग्रमागास्त्वं नो ग्रदितिः कृगोत् चत्रं नो ग्रश्वौ वनतां हुविष्मीन् २२

(४२) द्विचत्वारिंशं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा त्रृषिः । त्रश्चो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

यदक्रेन्दः प्रथमं जार्यमान उद्यन् त्संमुद्रादुत वा पुरीषात्। श्येनस्यं पृत्ता हिर्णस्यं बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते स्रर्वन् १ यमेने दत्तं त्रित एनमायुन् गिन्द्रं एणं प्रथमो स्रध्यंतिष्ठत्। गन्धवों स्रस्य रशनामंगृभ्णात् सूरादश्वं वसवो निरंतष्ट २ स्रिसं यमो स्रस्यंदित्यो स्रर्व नसि त्रितो गृह्येन वृतेने। स्रिस् सोमेन समया विपृक्त स्राहस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ३ त्रीणि त स्राहुर्द्वि बन्धनानि त्रीरायप्सु त्रीरायन्तः समुद्रे। उतेवं मे वर्रणश्चन्तस्यर्वन् यत्रां त स्राहुः परमं जनित्रम् ४

इमा ते वाजिन्नव्मार्जनानी मा शुफानां सनितुर्निधानां। \_ स्रत्रा ते भुद्रा र<u>ेश</u>ना स्रीपश्य मृतस्य या स्री<u>भि</u>रचीन्त गोपाः ५ त्र्यात्मानं ते मनसारादंजाना मुवो <u>दिवा पुतर्यन्तं पतुङ्गम्</u>। शिरौ स्रपश्यं पथिभिः स्गेभि ररेग्भिर्जेहमानं पतित्र ६ त्रत्रा ते रूपम्तममपश्यं जिगीषमाण<u>ि</u>ष त्रा पुदे गोः । यदा ते मर्तो अनु भोगमान ळादिद् ग्रसिष्ठ स्रोषंधीरजीगः ७ त्रुनुं त्वा रथो त्रुनु मर्यो त्रुर्व चनु गावोऽनु भर्गः कुनीनीम् । त्रनु बातां<u>स</u>स्तर्व <u>स</u>रूयमीयु रर्नु <u>देवा म</u>िंगरे <u>वीर्यं</u> ते <u>म</u> हिरेगयशृङ्गो ऽयौ ग्रस्य पादा मनौजवा ग्रवर इन्द्रे ग्रासीत्। देवा इदेस्य हविरद्यमायन् यो ऋर्वन्तं प्रथमो ऋध्यतिष्ठत् ६ ईर्मान्त<u>ांसः सिलिकमध्यमासः सं शूर</u>ंगासो <u>दि</u>व्यासो ग्रत्याः । \_ हुंसा ईव श्रेरािशो येतन्ते यदािचेषुर्दिव्यमज्ममश्वाः १० तव शरीरं पतियष्यवर्वन् तवं चित्तं वातं इव ध्रजीमान्। तव शृङ्गांशि विष्ठिता पुरुत्रा रंगयेषु जर्भुरागा चरन्ति ११ उपु प्रागाच्छसनं वाज्यवां देवद्रीचा मनसा दीध्यानः । ग्रुजः पुरो नीयते नाभिरस्या नुं पृश्चात् क्वयौ यन्ति रेभाः १२ उपु प्रागीत् परमं यत् सुधस्था मर्वा स्रच्छा पितरं मातरं च । ग्रद्या देवाञ्जूष्टेतमो हि गुम्या ग्रथा शस्ति दाश्षे वार्याणि १३

## (४३) त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४२) द्विपञ्चाशदृचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । (१-४१) प्रथमाद्येकचत्वारिंशदृचां विश्वे देवाः (४२) द्विचत्वारिंश्याः पूर्वार्धस्य वाक् उत्तरार्धस्य चापः (४३) त्रिचत्वारिंश्याः पूर्वार्धस्य शकधूमः उत्तरार्धस्य च सोमः (४४) चतुश्चत्वारिंश्याः केशिनः (ऋग्निः सूर्यो वायुश्च) (४४) पञ्चचत्वारिंश्या वाक् (४६-४७) षट्चत्वारिंशीसप्तचत्वारिंश्योः सूर्यः (४८) ऋष्टचत्वारिंश्याः संवत्सरकालचक्रम् (४६) एकोनपञ्चाश्याः सरस्वती (५०) पञ्चाश्याः साध्याः । (५१) एकपञ्चाश्याः सूर्यः पर्जन्याग्नी वा (५२) द्विपञ्चाश्याश्च सरस्वान् सूर्यो वा देवताः । (१-११, १३-१४, १६-२२, २४-२८, ३०-३४, ३७-४०, ४३-५०, ५२) प्रथमाद्येकादशर्चां त्रयोदशीचतुर्दश्योः षोडश्यादिसप्तानां चतुर्विंश्यादिपञ्चानां त्रिंश्यादिषरणां सप्तत्रिंश्यादिचतसृणां त्रिचत्वारिंश्याद्यष्टानां द्विपञ्चाश्याश्च त्रिष्टुप् (१२, १४, २३, २६, ३६, ४१)

द्वादशीपञ्चदशीत्रयोविंश्येकोनत्रिंशीषट्त्रिंश्येकचत्वारिंशीनां जगती (४२) द्विचत्वारिंश्याः प्रस्तारपङ्किः (५१) एकपञ्चाश्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि ग्रुस्य वामस्य पिलतस्य होत् स्तस्य भाता मध्यमो ग्रुस्त्यश्नेः। तृती<u>यो</u> भ्रातां घृतपृष्ठो <u>ऋ</u>स्या त्रांपश्यं <u>वि</u>श्पतिं सप्तपुत्रम् १ \_ सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रा मेको ग्रश्वौ वहति सप्तनामा । त्रिनाभि चक्रमुजरमनुर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तुस्थः २ इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचेक्रं सप्त वेहन्त्यश्वीः । \_ सप्त स्वसारो ऋभि सं नेवन्ते यत्र गवां निर्हिता सप्त नामे ३ को देदर्श प्रथमं जायेमान मस्थन्वन्तं यदेनुस्था बिभेर्ति । भूम्या त्रसुरसृंगात्मा क्वं स्वित् को विद्वांसमुपं गात् प्रष्टंमेतत् ४ पाकेः पृच्छामि मनुसाविजानन् देवानिमेना निहिता पुदानि । वत्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तुन् वि तिबिरे कवय स्रोतवा उप्र म्रचिकित्वाञ्चिकितुषेश्चिदत्रे कवीन् पृच्छामि विद्यने न विद्वान्। वि यस्तस्तम्भ षळिमा रजो स्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकेम् ६ इह ब्रेवीतु य ईमुङ्ग वेदा स्य वामस्य निर्हितं पुदं वेः । माता पितरमृत ग्रा बंभाज धीत्यग्रे मनेसा सं हि जग्मे। सा बीभृत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नर्मस्वन्त इदुपवाकमीयः 🗲 युक्ता मातासीद् धुरि दिन्निणाया ऋतिष्टुद् गभी वृजनीष्वन्तः । \_ ग्रमीमेद् वृत्सो ग्रन् गामेपश्यद् विश<u>्वरू</u>प्ये त्रिषु योजेनेषु ६ तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् बिभ्रदेकं ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमवं ग्लापयन्ति । मुन्त्रयेन्ते दिवो ग्रुमुष्ये पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्विमन्वाम् १० द्वादंशारं नुहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परि द्यामृतस्यं । त्र्या पुत्रा त्र्रीये मिथुनासो त्रत्री <u>सप्त शतानि विंशतिश्</u>ची तस्थुः ११ पञ्चपादं पितरं द्वादेशाकृतिं दिव ग्रीहः परे ग्रर्धे प्रीषिर्णम् । त्र्रथेमे ग्रन्य उपरे विचन्नणं सप्तचेक्रे षळर त्राहरपितम् १२ पञ्चरि चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तस्थुर्भवनानि विश्वी। तस्य नाचिस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनीभिः १३ सर्नेमि चुक्रमुज्रं वि ववृत उत्तानायां दर्श युक्ता वहन्ति । सूर्यस्य चत्तू रजे<u>स</u>ैत्यावृ<u>तं</u> तस्मिन्नार्पिता भुवना<u>नि</u> विश्वा १४

साकंजानां सप्तर्थमाहुरेकजं षळिद् युमा ऋषयो देवजा इति । तेषामिष्टानि विहितानि धामुशः स्थात्रे रैजन्ते विकृतानि रूपुशः १५ स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुंस ऋहः पश्यदन्तरावान वि चैतदुन्धः । क्विर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता जानात् स पितुष्पितासेत् १६ त्रुवः परेण पुर एनावरेण पुदा वृत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्। सा कुद्रीची कं स्विद्धं पर्गगात् क्वं स्वित् सूते नुहि यूथे ग्रन्तः १७ त्र्यवः परेण <u>पि</u>तरं यो त्र्रीस्या नुवेदं <u>प</u>र एनावरेण । क्वीयमनिः क इह प्र वीचद् देवं मनः कुतो ऋधि प्रजीतम् १८ ये ऋर्वाञ्चस्ताँ उपरोच म्राहार्ये पराञ्चस्ताँ उम्बर्वाचे म्राहः । इन्द्र<u>ेश</u>्च या <u>च</u>क्रर्थुः सोम् तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति १६ द्वा स्पूर्णा सयुजा सरवीया समानं वृत्तं परि षस्वजाते । तयौरन्यः पिप्पेलं स्वाद्व त्यनेशन चुन्यो ग्राभि चौकशीति २० यत्री स्पूर्णा ग्रमृतस्य भाग मिनेमेषं विदर्थाभिस्वरेन्ति । इनो विश्वस्य भ्वनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश २१ \_ यस्मिन् वृत्ते मुध्वदेः सुपुर्णा निविशन्ते सुर्वते चाधि विश्वे । तस्येदाहः पिप्पेलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नेशद्यः पितरं न वेद २२ यद् गायुत्रे स्रिधं गायुत्रमाहितुं त्रैष्टभाद् वा त्रैष्टंभं निरत्वत । यद् वा जगुजजन्याहितं पुदं य इत् तद् विदुस्ते ग्रीमृतुत्वमीनशः २३ गायत्रेण प्रति मिमीते ऋकं मुर्केण साम् त्रैष्टेभेन वाकम्। वाकेने वाकं द्विपदा चतुष्पदा उत्तरेश मिमते सप्त वाशीः २४ जर्गता सिन्ध्ं दिव्यस्तभायद् रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत् । गायत्रस्यं समिधंस्तिस्त स्रांहु स्ततौ महा प्र रिरिचे महित्वा २४ उपं ह्रये सुदुर्घा धेनुमेतां सुहस्तौ गोधुगुत दौहदेनाम्। श्रेष्ठं सवं संविता साविषज्ञो ऽभीद्धो घुर्मस्तदु षु प्र वीचम् २६ हिङ्करावती वसुपती वसूनां वृत्सिम्चछन्ती मनसाभ्यागीत्। दुहामश्विभ्यां पयो ग्रघ्नचेयं सा वर्धतां महते सौभेगाय २७ गौरमीमेदनुं वृत्सं मिषन्तं मूर्धानुं हिङ्ङ'कृणोन्मातुवा उं। सुक्वां गर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पर्यते पर्योभिः २८ <u> य्र</u>यं स शिङ्क्ते येन् गौरभीवृता मिमति मायुं ध्वसनावधि श्रिता। सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यं विद्युद् भवन्ती प्रति विविमौहत २६

श्चनच्छीये तुरगति जीव मेर्जेद् ध्रुवं मध्य श्रा पुस्त्यीनाम्। जीवो मृतस्य चरति स्वधाभि रमेर्त्यो मर्त्येना सयौनः ३० त्र्रपंश्यं गोपामनिपद्यमान<u>न</u> मा च पर्रा च पृथि<u>भि</u>श्चरन्तम्। स सधीचीः स विष्चीर्वसान ग्रा वरीवर्ति भ्वनेष्वन्तः ३१ य ईं चुकार न सो ग्रस्य वेंद्र य ईं दुदर्श हिरुगिन्नु तस्मीत्। स मातुर्योना परिवीतो ग्रन्त बेहुप्रजा निर्मृतिमा विवेश ३२ द्योर्मे पिता जीनता नाभिरत्र बन्धुंमें माता पृथिवी मुहीयम्। उत्तानयोश्चम्बोईयोनिरन्त रत्री पिता दुहितुर्गर्भमाधीत् ३३ पृच्छामि त्वा परमन्ते पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवेनस्य नाभिः। \_ पृच्छामि त्वा वृष्णो स्रश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः पेरमं व्योम ३४ \_ इयं वे<u>द</u>िः प<u>रो</u> ग्रन्तः पृ<u>थि</u>व्या <u>ग्र</u>यं युज्ञो भुवेनस्य नाभिः । \_ ऋयं सोमो वृष्णो ऋर्श्वस्य रेतौ ब्रुह्मायं वाचः पेरमं व्योम ३५ सप्तार्धगुर्भा भुवेनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विर्धर्मणि । ते धीतिभिर्मनेसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ३६ न वि जीनामि यदिवेदमस्मि निरायः संनेद्धो मनेसा चरामि । यदा मार्गन् प्रथमुजा त्रातस्या दिद् वाचो त्रीशनुवे भागमुस्याः ३७ ग्रपाङ् प्राङेति स्वधयां गृभीतो ऽमेर्त्यो मर्त्येना सयोनिः । ता शर्श्वन्ता विषूचीनां वियन्ता न्यर्रन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम् ३८ ऋचो ऋचरे परमे व्योम्न यस्मिन् देवा ऋधि विश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्त इमे समसिते ३६ स्यवसाद् भगवती हि भूया ऋथी वयं भगवन्तः स्याम । मुद्धि तृर्णमघ्नचे विश्वदा<u>नीं</u> पिबे शद्धम<u>ुंदकमाचर</u>न्ती ४० गौरीर्मिमाय सलिलानि तत्त्वत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । <u>अष्टापदी</u> नर्वपदी बभूवुषी सहस्रोत्तरा परमे व्योमन् ४१ तस्याः समुद्रा ऋधि वि चीरन्ति तेनी जीवन्ति प्रदिशश्चतीसः । तर्तः चरत्यचरं तद् विश्वमुपं जीवति ४२ शक्मर्यं धूममारादेपश्यं विष्वता पुर एनावरेग । उत्ता<u>रां</u> पृष्टिनेमपचन्त वीरा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यसिन् ४३ त्रयः केशिनं त्रृत्था वि चेत्तते संवत्सरे वेपत् एकं एषाम्। विश्वमेको ग्रभि चेष्टे शचीभि भ्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम् ४४

चत्वारि वाक् परिमिता पुदानि तानि विदुर्बाह्यणा ये मेनीषिर्णः । गुहा त्री शि निहिता नेङ्गियन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ४४ इन्द्रं मित्रं वर्रुणमुग्निमोहु रथी दिव्यः स सुपूर्णो गुरुत्मीन् । एकं सद् विप्रा बहुधा वेद न्त्यग्निं युमं मौतुरिश्वीनमाहुः ४६ कृष्णं नियानुं हरेयः सुपुर्णा ग्रुपो वसीना दिवुमुत्पेतन्ति । त स्रावेवृत्रुन् त्सदेनादृतस्या दिद् घृतेने पृथिवी व्युद्यते ४७ द्वादेश प्रधर्यश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तर्चिकेत। तस्मिन् त्साकं त्रिशता न शङ्कवौ ऽर्पिताः षृष्टिर्न चेलाचलासेः ४८ यस्ते स्तर्नः शशयो यो मैयोभू र्येन् विश्वा पुष्यसि वार्याणि । यो रेतुधा वसुविद् यः सुदत्रः सरेस्विति तिमह धार्तवे कः ४६ युज्ञेनं युज्ञमंयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते हु नाकं महिमानेः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ५० समानमेतदुद्क मुझैत्यव चाहंभिः। भूमिं पुर्जन्या जिन्वेन्ति दिवं जिन्वन्त्युग्नयः ४१ दिव्यं सूपर्णं वायसं बृहन्तं मपां गर्भं दर्शतमोषंधीनाम्। <u>अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयेन्तं</u> सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ४२

(४४) चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्
(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-२, ४, ६, ६, १०-१२)
प्रथमाद्वितीययोर्ज्यचेश्चतुर्थीषष्ठचष्टमीनां दशम्यादितृचस्यास्य चेन्द्रः (३, ४, ७, ६)
तृतीयापञ्चमीसप्तमीनवमीनां मरुतः (१३-१५) त्रयोदश्यादितृचस्य च
मेत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषयः । मरुत्वानिन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः
कयां शुभा सर्वयसः सर्नीळाः समान्या मुरुतः सं मिमिच्चः ।
कयां मृती कृत एतांस एते ऽर्चन्ति शुष्मं वृषंणो वसूया १
कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्युवानः को ग्रंध्वरे मुरुत ग्रा ववर्त ।
श्येनाँ ईव धर्जतो ग्रन्तरिचे केनं मृहा मनसा रीरमाम २
कृतस्त्वमिन्द्र माहिनः स न्नेकौ यासि सत्यते किं तं इत्था ।
सं पृंच्छसे समराणः शुभाने वींचेस्तन्नौ हरिवो यत् ते ग्रस्मे ३
ब्रह्माणि मे मृतयः शं सुतासः शुष्मं इयर्ति प्रभृतो मे ग्राद्रिः ।

त्रा शांसते प्रति हर्यन्त्युक्थे मा हरी वहत्स्ता <u>नो</u> ग्रच्छ ४

त्रतौ व्यमन्तमेभिर्युजानाः स्व नेत्रेभिस्तन्वर्शः शुम्भमानाः । महोभिरेताँ उप युज्महे न्वि न्द्रे स्वधामनु हि नौ बुभूर्थ ४ क्वर स्या वौ मरुतः स्वधासीद् यन्मामेर्के समर्धताहिहत्यै। <u> ग्रहं</u> ह्युर्ग्रस्त<u>विषस्तुविष्मा</u>न् विश्वस्य शत्रोरनेमं व<u>ध</u>स्त्रैः ६ भूरि चकर्थ युज्येभिरस्मे समानेभिर्वृषभ् पौंस्येभिः । भूर<u>ीं शि</u> हि कृग्गवामा श<u>विष्ठे न्द्र</u> क्रत्वा मरु<u>तो</u> यद् वशाम ७ वधी वृत्रं मेरित इन्द्रियेग स्वेन भामेन तिविषो बेभूवान्। <u> ऋहमे</u>ता मर्नवे <u>विश्वर्श्चन्द्राः सुगा ऋपर्श्चकर</u> वर्ज्जबाहः **८** त्र<u>ुन</u>ुत्तमा ते मघवुन्नकिर्नु न त्वार्वां ग्रस्ति देवता विदानः । न जार्यमानो नशिते न जातो यानि करिष्या कृंगुहि प्रवृद्धे ६ एकस्य चिन्मे विभवरसत्वोजो या नु देधृष्वान् कृगवै मनीषा। त्रुहं ह्युरंग्रो मेरुतो विदानो यानि च्यव्मिन्द्र इदीश एषाम् १० ग्रमन्दन्मा मरुतुः स्तोमो ग्रत्रु यन्मै नरः श्रुत्युं ब्रह्म <u>च</u>क्र । इन्द्रीय वृष्णे सुमेखाय मह्यं सख्ये सखीयस्तन्वे तुनूभिः ११ एवेदेते प्रति मा रोचमाना स्रनेद्यः श्रव एषो दधानाः । \_ संचद्या मरुतश्चन्द्रवेर्णा ग्रच्छान्त मे <u>छ</u>दयाथा च नूनम् १२ को न्वत्रं मरुतो मामहे वुः प्र यतिनु सर्खीरँच्छा सरवायः । मन्मोनि चित्रा स्रिपिवातयेन्त एषां भूत नवेदा म ऋतानीम् १३ त्र्या यद् दु<u>ंव</u>स्याद् दुव<u>से</u> न कारु रस्माञ्चक्रे मान्यस्यं मेधा । स्रो षु वर्त्त मरु<u>तो विप्र</u>मच<u>्छे</u> मा ब्रह्मीिश ज<u>रि</u>ता वौ स्रर्चत् १४ एष वः स्तोमौ मरुत इयं गी मन्दि। यस्य मान्यस्य कारोः। \_ एषा यसिष्टि तुन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् १५

# चतुर्थोऽध्यायः ४ व० १-२६

(४५) पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदर्शस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चां जगती (१४-१४) चतुर्दशीपञ्चदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी तन्नु वौचाम रभुसाय जन्मेने पूर्वं महित्वं वृष्टिभस्यं केतवे । ऐधेव यामेन् मरुतस्तुविष्वणो युधेवं शक्रास्तिविषाणि कर्तन १ नित्यं न सूनुं मधु बिभ्रंत उप क्रीळंन्ति क्रीळा विदथेषु घृष्वंयः । नर्चन्ति रुद्रा ग्रवसा नमुस्विनुं न मेर्धन्ति स्वतंवसो हिविष्कृतेम् २ यस्मा ऊर्मासो ग्रमृता ग्ररांसत रायस्पोर्षं च हुविषां ददाशुषे। उचन्त्यस्मै मुरुतौ हिता ईव पुरू रजांसि पर्यसा मयोभुवः ३ त्रा ये रज<u>िंसि तर्विषीभि</u>रव्य<u>ति</u> प्र व एव<u>ासः</u> स्वयंतासो ग्रधजन् । भर्यन्ते विश्वा भुवनानि हुर्म्या चित्रो वो यामुः प्रयंतास्वृष्टिष् ४ यत् त्वेषयामा नृदयन्त पर्वतान् दिवो वा पृष्ठं नर्या ग्रचुच्यवुः । विश्वों वो ग्रज्मेन् भयते वनस्पती रथीयन्तीव प्र जिहीत ग्रोषिधः ४ यूयं ने उग्रा मरुतः सुचेतुना ऽरिष्टग्रामाः सुमृतिं पिपर्तन । \_ यत्रा वो दिद्युद् रर्दिति क्रिविर्दती रिगाति पृश्वः सुधितेव बृर्हगा ६ प्र स्कंभदेष्णा ग्रनवृभ्ररीधसो ऽलातृगासौ विदर्थेषु सुष्टेताः । ग्रर्चन्त्यर्कं म<u>िदिरस्यं पीतये विदुर्वी</u>रस्यं प्रथमा<u>नि</u> पौस्या ७ शतर्भुजिभिस्तम्भिह्वतेरघात् पूर्भी रेचता मरुतो यमावेत । जनुं यमुग्रास्तवसो विरप्शिनः पाथना शंसात् तर्नयस्य पुष्टिषुं ५ विश्वानि भुद्रा मरुतो रथेषु वो मिथस्पृध्येव तिवषारयाहिता। ग्रंसेष्वा वः प्रपेथेषु खादयो ऽत्ती वश्चक्रा समया वि विवृते ६ भूरीणि भुद्रा नर्येषु बाहुषु वर्चःसु रुक्मा रभुसासौ ऋञ्जर्यः । <u> ग्रंसेष्वेताः प्</u>विषुं चुरा ग्र<u>धि</u> वयो न पुचान् व्यनु श्रियौ धिरे १० मुहान्तौ मुह्ना विभ्वोई विभूतयो दूरेदृशो ये दिव्या ईव स्तृभिः। मुन्द्राः सुंजिह्नाः स्वरितार त्र्यासिभः संमिश्ला इन्द्रे मुरुतः परिष्टुर्भः ११ तद् वेः सुजाता मरुतो महित्वनं दीर्घं वौ दात्रमदितेरिव वृतम्। इन्द्र<u>श</u>्चन त्यर्जसा वि ह्रुंगा<u>ति</u> त जनाय यस्मै सुकृते ग्रराध्वम् १२ तद् वौ जामित्वं मेरुतः परे युगे पुरू यच्छंसममृतास स्रावत । <u>अ</u>या धिया मनेवे श्रुष्टिमार्व्यो साकं नरी दंसनैरा चिकित्रिरे १३ येने दीर्घं मेरुतः शूशवाम युष्माकेन परीगसा तुरासः। त्रा यत् ततनेन् वृजने जनांस एभिर्युज्ञेभिस्तद्भीष्टिमश्याम् १४ एष वः स्तोमी मरुत इयं गी मन्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। \_ एषा यसिष्टि तुन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् १५

### (४६) षट्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । (१) प्रथमर्च इन्द्रः (२-११) द्वितीयादिदशानाञ्च मरुतो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

सहस्रं त इन्द्रोतयों नः सहस्रमिषों हरिवो गूर्तर्तमाः । सहस्रं रायो माद्यध्यै सहस्रिण उप नो यन्तु वार्जाः १ त्र्या नोऽवौभिर्म्रुरतौ यान्त्वच्छा ज्येष्ठैभिर्वा बृहद् दिवैः सुमायाः । श्र<u>ध</u> यदेषां <u>नियु</u>तेः परमाः संमुद्रस्यं चिद् <u>ध</u>नयंन्त <u>पा</u>रे २ मिम्यन येषु सुधिता घृताची हिरंगयनिर्णिगुपरा न ऋष्टिः। गुहा चरन्ती मनुषो न योषा सभावती विद्धयेव सं वाक् ३ पर्रा शभ्रा ऋयासौ युव्या सोधारएयेव मुरुतौ मिमिन्नुः । न रौदुसी ग्रपं नुदन्त घोरा जुषन्त वृधं सुख्यायं देवाः ४ जोषुद् यदीमसुर्या सचध्यै विषितस्तुका रोदुसी नृमर्गाः । त्र्या सूर्येव विधतो रथं गात् त्वेषप्रतीका नर्भसो नेत्या ४ म्रास्थीपयन्त युवृतिं युवीनः शभे निर्मिश्लां विदर्थेषु पुजाम्। त्रुकों यद् वो मरुतो हुविष्मान् गार्यद् गाथं सुतसीमो दुवस्यन् ६ प्रतं विवक्मि वक्म्यो य एषां मुरुतां महिमा सत्यो ग्रस्ति। सचा यदीं वृषेमणा ऋहुंयुः स्थिरा चिजनीर्वहेते सुभागाः ७ पान्ति मित्रावरुंगाववृद्या चयेत ईमर्युमो ग्रप्रशस्तान्। उत च्येवन्ते अच्युंता ध्रुवारिं वावृध ई मरुतो दातिवारः ५ नुही नु वौ मरुतो अन्त्यसमे आरात्तां चिच्छवसो अन्तेमापुः । ते धृष्णुना शर्वसा शूश्वांसो ऽर्णो न द्वेषौ धृष्ता परि ष्ठः ६ वयम्द्येन्द्रेस्य प्रेष्ठा वयं श्वो वीचेमहि सम्यें। व्यं पुरा मिं च नो स्रनु द्यून् तम्ने सृभुद्या नुरामनुं ष्यात् १० एष वः स्तोमौ मरुत इयं गी मन्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। \_ एषा यसिष्टि तुन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् ११

# (४७) सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१-

७) प्रथमादिसप्तर्चां जगती (८-१०) स्रष्टम्यादितृचस्य च त्रिष्टुप् छन्दसी युज्ञार्यज्ञा वः सम्ना तुंतुर्वि<u>ण</u>िर्धर्यंधियं वो देव्या उ दिधध्वे । ग्रा वोऽर्वाचेः सुविताय रोदस्यो मृहे ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः १ ववासो न ये स्वजाः स्वतंवस इषुं स्वरिभजायन्त धूतयः । सहस्त्रियासो ग्रपां नोर्मर्य ग्रासा गावो वन्द्यासो नोच्चर्णः २ सोमासो न ये सुतास्तृप्तांशीवो हत्सु पीतासी दुवसो नासते। ऐषामंसेषु रिम्भणीव रारभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च सं देधे ३ त्रव स्वयुक्ता <u>दि</u>व त्रा वृथा ययु रमर्त्याः कशया चोदत् त्मना । <u>अरे</u>गवस्तुविजाता अच्चयवु दृळ्हानि चिन्<u>म</u>रुतो भ्राजदृष्टयः ४ को वो ऽन्तर्मरुत ऋष्टिविद्य<u>ुतो</u> रेज<u>ित</u> त्मना हन्वैव जिह्नयी। धन्वच्युतं इषां न यामेनि पुरुप्रैषां ग्रहुन्योई नैतेशः ४ क्वं स्विदस्य रजसो महस्परं क्वावंरं मरुतो यस्मिन्नायय। यच्चचावयेथ विथ्रेव संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेषमंर्ण्वम् ६ सातिर्न वोऽमेवती स्वर्वती त्वेषा विपाका मरुतः पिपिष्वती । भद्रा वौ रातिः पृंगतो न दिस्तिगा पृथुजयी स्रस्यैव जर्ञ्चती ७ प्रति ष्टोभन्ति सिन्धेवः पविभ्यो यदुभियां वाचमुदीरयन्ति । ग्रवं स्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदी घृतं मुरुतः प्रूष्णुवन्ति ५ त्र्रसूत पृश्निर्महुते रणाय त्वेषम्यासा मुरुतामनीकम् । ते सप्सरासौ ऽजनयुन्ताभ्व मादित् स्वधामिषिरां पर्यपश्यन् ६ एष वः स्तोमो मरुत इयं गी मन्दिार्यस्य मान्यस्य कारोः। \_ एषा यसिष्टि तुन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् १०

# (४८) ग्रष्टचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) त्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१, ३-६) प्रथमचिः तृतीयादिषरणाञ्च त्रिष्टुप् (२) द्वितीयायाञ्च चतुष्पदा विराट् छन्दसी मृहश्चित् त्विमन्द्र यृत एतान् मृहश्चिदस्य त्यर्जसो वर्ष्ट्रता । स नौ वेधो मुरुता चिकित्वान् त्सुम्ना वेनुष्व तव हि प्रेष्ठा १ त्र्युच्चन्त इन्द्र विश्वकृष्टी विद्वानासौ निष्पधौ मर्त्यत्रा । मुरुता पृत्सुतिर्हासमाना स्वर्मीळ्हस्य प्रधनस्य सातौ २ त्रम्यक् सा ते इन्द्र त्रृष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मुरुतो जुनन्ति । त्रुप्तिश्चिद्ध ष्मात् से शृशुक्वा नापो न द्वीपं दर्धति प्रयासि ३ त्वं तू ने इन्द्र तं रियं दा स्रोजिष्ठया दिन्तिणयेव गितम् ।

स्तुर्तश्च यास्ते चकर्नन्त वायोः स्तन्ं न मध्यः पीपयन्त वाजैः ४ त्वे रायं इन्द्र तोशतेमाः प्र<u>शे</u>तारः कस्यं चिदृतायोः । ते षु शौ मुरुतौ मृळयन्तु ये स्मौ पुरा गौतूयन्तीव देवाः ५ प्रति प्र योहीन्द्र मीळहुषो नृन् मृहः पार्थिवे सदेने यतस्व । ग्राध यदेषां पृथुबुध्नास एतौ स्तीर्थे नार्यः पौंस्योनि तस्थुः ६ प्रति घोरागामेतानाम्यासां मुरुतां शृगव ग्रायतामुप्बिदः । ये मर्त्यं पृतनायन्तम्मै र्त्रागावानं न पृतयन्त सगैः ७ त्वं मानेभ्य इन्द्र विश्वजन्या रदो मुरुद्धिः शुरुधो गोग्नगाः । स्तवनिभः स्तवसे देव देवै विद्यामेषं वृजनं जीरदोनुम् ६

### (४६) एकोनपञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य (१, ३, ४) प्रथमातृतीयाचतुर्थीनामृचामिन्द्रश्चतुर्थ्या ग्रगस्त्यो वा (२, ४) द्वितीयापञ्चम्योश्च मैत्रावरुणिरगस्त्य ऋषी । इन्द्रो देवता ।

(१) प्रथमर्चो बृहती (२-४) द्वितीयादितृचस्यानुष्टुप्

(५) पञ्चम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद् वेद् यदद्धंतम्।

ग्रुन्यस्यं चित्तम्भि संचरेगयं मुताधीतं वि नंश्यति १

किं नं इन्द्र जिघांसस् भ्रातरो मुरुतस्तवं।

तेभिः कल्पस्व साधुया मा नंः समरंगे वधीः २

किं नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे।

विद्या हि ते यथा मनो ऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि ३

ग्ररं कृगवन्तु वेदिं सम्ग्रिमिन्धतां पुरः।

तत्रामृतस्य चेतेनं यृज्ञं ते तनवावहै ४

त्वमीशिषे वसुपते वसूनां त्वं मित्रागां मित्रपते धेष्ठः।

इन्द्र त्वं मुरुद्धः सं वेदस्वा ध प्राशांन त्रृतुथा हुवींषि ४

# (५०) पञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्त्रृचोर्मरुतः (३-६) तृतीयादिचतसृणाञ्च मरुत्वानिन्द्रो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः प्रति व एना नर्मसाहमेमि सूक्तेन भिन्ने सुमृतिं तुराणीम् ।

रुराणता मरुतो वेद्याभि नि हेळी ध्रत्त वि मुंचध्वमश्चान् १

एष वः स्तोमो मरुतो नर्मस्वान् हृदा तृष्टो मनसा धायि देवाः ।
उपेमा यात् मनसा जुषाणा यूयं हि ष्ठा नर्मस इद् वृधासः २
स्तुतासो नो मुरुतो मृळयन्त् त स्तुतो मृघवा शंभविष्ठः ।
ऊर्ध्वा नेः सन्तु कोम्या वना न्यहोनि विश्वा मरुतो जिगीषा ३

श्रस्माद्रहं तेविषादीषमाण इन्द्राद् भिया मरुतो रेजमानः ।

युष्मभ्यं हृव्या निशितान्यासन् तान्यारे चेकृमा मृळता नः ४

येन मानसिश्चितयन्त उस्ता व्यृष्टिषु शर्वसा शश्चतीनाम् ।

स नौ मुरुद्धिर्वृषभ् श्रवौ धा उग्र उग्रेभिः स्थविरः सहोदाः ५

त्वं पहिन्द्र सहीयसो नृन् भवा मुरुद्धिरवयातहेळाः ।

सुप्रकेतिभिः सासहिर्दधानो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ६

# (४१) एकपञ्चाशं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य ऋषिः । मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः

चित्रो वौऽस्तु याम<u>िश्चित्र ऊ</u>ती सुंदानवः । मरुतो ग्रहिंभानवः १ ग्रारे सा वः सुदान<u>वो</u> मरुत त्रृ<u>ञ</u>्चती शरुः । ग्रारे ग्रश्मा यमस्येथ २ तृ<u>ग</u>स्कन्दस्य नु विशः परि वृङ्क्त सुदानवः । <u>ऊ</u>र्ध्वान् नः कर्त <u>जी</u>वसे ३

# (४२) द्विपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

गायत् सामं नभ्न्यं यथा वे रर्चाम् तद् विवधानं स्वर्वत्। गावौ धेनवौ बहिष्यदेष्धा ग्रा यत् सद्मानं दिव्यं विवस्तान् १ ग्रर्चद् वृषा वृषिभः स्वेदुंहव्ये मृंगो नाश्नो ग्रति यर्जुगुर्यात्। प्रमन्दयुर्मनां गूर्त होता भरते मर्यो मिथुना यर्जत्रः २ नद्मद्भोता परि सद्मे मिता यन् भरद् गर्भमा श्ररदेः पृथिव्याः। क्रन्ददश्चो नयमानो रुवद् गौ रन्तर्दूतो न रोदसी चरद् वाक् ३ ता कुर्माषेतरास्मै प्र च्यौबानि देव्यन्तौ भरन्ते। जुजीषदिन्द्री दुस्मर्वर्चा नासत्येव सुगम्यी रथेष्ठाः ४ तमुं ष्ट्रहीन्द्रं यो हु सत्वा यः शूरी मुघवा यो र्थेष्ठाः । प्रतीचश्चिद् योधीयान् वृषंगवान् वव्वुषंश्चित्तमंसो विहुन्ता ४ प्र यदित्था म<u>िह</u>ना नृभ्यो स्रास्त्यरं रोदसी कु<u>च्च</u>येई नास्मै। सं विवय इन्द्रौ वृजनुं न भूमा भर्ति स्वधावाँ स्रोपशमिव द्याम् ६ समत्स् त्वा शूर सताम्राणं प्रपथिन्तमं परितंसयध्यै। सजोषंस इन्द्रं मदे चो्गाः सूरिं चिद् ये ग्रीनुमदेन्ति वाजैः ७ एवा हि ते शं सर्वना समुद्र ग्रापो यत् ते ग्रासु मर्दन्ति देवीः । \_ विश्वा ते स्रनु जोष्या भूद् गौः सूरींश्चिद् यदि धिषा वेषि जनान् ५ म्रसीम् यर्थो स्<u>ष</u>्यवार्य एन स्व<u>ि</u>ष्टयी नुरां न शंसैः । ग्रसद् यथा न इन्द्री वन्दनेष्ठा स्त्रो न कर्म नयमान उक्था ६ विष्पर्धसो नुरां न शंसै रस्माकसिदिन्द्रो वर्ष्रहस्तः। मित्रायुवो न पूर्पतिं सुशिष्टौ मध्यायुव उप शिचन्ति यज्ञैः १० युज्ञो हि ष्मेन्द्रं कश्चिदृन्धः ञ्जूहुरागश्चिन्मनसा परियन्। तीर्थे नाच्छा तातृषाणमोकौ दीर्घो न सिधमा कृंगोत्यध्वी ११ मो षू र्ण इन्द्रात्रं पृत्सु देवै रस्ति हि ष्मां ते शुष्मिन्नव्याः । मुहश्चिद् यस्य मीळहुषौ युव्या हुविष्मतो मुरुतो वन्देते गीः १२ एष स्तोमे इन्द्र तुभ्येमुस्मे एतेने गातुं हरिवो विदो नः। \_ स्रा नौ ववृत्याः सु<u>वि</u>तायं देव <u>विद्यामे</u>षं वृजनं जीरदानुम् १३

(४३) त्रिपञ्चाशं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्वं राजेन्द्र ये चं देवा रचा नृन् पाह्यंसुर त्वम्स्मान् । त्वं सत्पंतिर्म्घवां नस्तर्रत्र स्त्वं सत्यो वसंवानः सहोदाः १ दनो विशं इन्द्र मृधवांचः सप्त यत् पुरः शर्म् शार्रदीर्दत् । त्रम्णोरपो त्रानवद्यार्णा यूने वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धाः २ त्रजा वृतं इन्द्र शूरंपति द्यां च येभिः पुरुहूत नूनम् । रचो त्राग्रम्शुषं तूर्वयाणं सिंहो न दमे त्रपांसि वस्तौः ३ शेषुन् नु त ईन्द्र सस्मिन् योनो प्रशंस्तये पवीरवस्य मुह्ना । सृजदर्शास्यव् यद् युधा गा स्तिष्ठद्धरी धृष्ता मृष्ट् वाजीन् ४ वह कुत्सीमन्द्र यस्मिञ्चाकन् त्स्यूमन्यू ऋ्राजा वात्स्याश्ची । प्र सूर्रश्चक्रं वृंहताद्भीके ऽभि स्पृधी यासिष्ट् वर्जन्नाहुः अ ज्ञ्चन्वाँ ईन्द्र मित्रेरू ञ्चोदप्रवृद्धो हरिवो ऋदीशून् । प्र ये पश्यन्नर्यम्णं सचायो स्त्वया शूर्ता वहमाना ऋपत्यम् ६ रपंत् क्विरिन्द्रार्कसातौ ज्ञां दासायोप्बर्हणीं कः । कर्रत् तिस्रो मृषवा दानुंचित्रा नि दुर्योणे कुर्यवाचं मृधि श्रेत् ७ सना ता ते इन्द्र नव्या ऋगुः सहो नभोऽविरणाय पूर्वीः । भिनत् पुरो न भिदो ऋदेवी र्ननमो वध्रदेवस्य पीयोः ६ त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमती ऋ्र्णोरपः सीरा न स्रवन्तीः । प्र यत् समुद्रमित शूर पिष पारया तुर्वशं यद्रं स्वस्ति ६ त्वम्समाकिमिन्द्र विश्वधं स्या ऋवृकर्तमो न्रां नृपाता । स नो विश्वसां स्पृधां सहोदा विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् १०

# (५४) चतुःपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१) प्रथमर्चः स्कन्धोग्रीवी बृहती (२-५) द्वितीयादिचतसृणामनुष्टुप् (६) षष्ठचाश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

मत्स्यपीय ते महः पात्रेस्येव हरिवो मत्सरो मदेः ।
वृषी ते वृष्ण इन्दुं र्वाजी संहस्त्रसार्तमः १
ग्रा नेस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेंगयः ।
सहार्वां इन्द्र सान् सिः पृतनाषाळमर्त्यः २
त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम् ।
सहावान् दस्युमवृत मोषः पात्रं न शोचिषां ३
मुषाय सूर्यं कवे चक्रमीशान् ग्रोजिसा ।
वह शृष्णाय वृधं कृत्सं वात्स्याश्वैः ४
शृष्मन्तमो हि ते मदौ द्युम्नन्तम उत क्रतुः ।
वृत्रघ्ना वरिवोविदां मंसीष्ठा ग्रश्वसार्तमः ५
यथा पूर्वेभ्यो जित्रभ्यं इन्द्र मयं इवापो न तृष्यते ब्भूथं ।
तामनु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् ६

### (४४) पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चामनुष्टुप् (६) षष्ठचाश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

मित्सं नो वस्यं इष्ट्यं इन्द्रंमिन्दो वृषा विश ।

ऋषायमांग इन्वसि शत्रुमन्ति न विन्दिस १
तिस्मन्ना वेशया गिरो य एकंश्चर्षणीनाम् ।

ऋनुं स्वधा यमुप्यते यवं न चर्कृष्द वृषां २

यस्य विश्वानि हस्तयोः पर्श्व चितीनां वसुं ।

स्पाशयंस्व यो श्रस्मध्र ग्दिव्येवाशनिर्जिह ३

ऋसंन्वन्तं समं जिह दूणाशां यो न ते मर्यः ।

ऋसमभ्यंमस्य वेदेनं दृद्धि सूरिश्चिदोहते ४

ऋावो यस्यं द्विबर्हसो ऽर्केषु सानुषगसंत् ।

ऋाजाविन्द्रंस्येन्दो प्रावो वाजेषु वाजिनम् ॥

यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्यं इन्द्र मर्य इवापो न तृष्यंते ब्भूर्थं ।

तामनुं त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ६

# (४६) षट्पञ्चाशं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

म्रा चेर्षिण्रा वृष्भो जनानां राजां कृष्टीनां पुंरुहूत इन्द्रेः ।
स्तुतः श्रंवस्यन्नवसोपं मृद्रि ग्युक्त्वा हरी वृष्णा याह्यर्वाङ् १
ये ते वृष्णो वृष्भासं इन्द्र ब्रह्मयुजो वृष्रथासो म्रत्याः ।
ताँ म्रा तिष्ठ तेभिरा याह्यर्वाङ् हर्वामहे त्वा सुत ईन्द्र सोमे २
म्रा तिष्ठ रथं वृष्णां वृषां ते सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि ।
युक्त्वा वृष्पेभ्यां वृषभ चितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोपं मृद्रिक् ३
म्रयं युज्ञो देव्या म्रयं मियेधं इमा ब्रह्मार्ययमिन्द्र सोमः ।
स्तीर्णं ब्रहिरा तु शक्त प्र याहि पिबां निषद्य वि मुचा हरी इह ४
म्रो सुष्टुत इन्द्र याह्यर्वा ङुप् ब्रह्मािण मान्यस्य कारोः ।
विद्याम् वस्तोरवंसा गृगन्तो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ५

# (४७) सप्तपञ्चाशं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

यद्ध स्या तं इन्द्र श्रुष्टिरस्ति ययां बृभूथं जिरतृभ्यं ऊती।
मा नः कामं मृहर्यन्तमा धारिवश्चां ते ग्रश्यां पर्यापं श्रायोः १
न घा राजेन्द्र ग्रा दंभन्नो या नु स्वसारा कृणवेन्त योनौ।
ग्रापंश्चिदस्मे सुतुकां ग्रवेषुन् गर्मन् इन्द्रेः सर्व्या वर्यश्च २
जेता नृभिरिन्द्रेः पृत्सु शूरः श्रोता हवं नार्धमानस्य कारोः।
प्रभेर्ता रथं दाशुषं उपाक उद्यन्ता गिरो यदिं च त्मना भूत् ३
एवा नृभिरिन्द्रेः सुश्रवस्या प्रखादः पृत्तो ग्रिभि मित्रिणो भूत्।
सम्पर्य इषः स्तवते विवाचि सत्राकरो यर्जमानस्य शंसः ४
त्वयां वयं मेघवन्निन्द्र शत्रू नृभि ष्याम महतो मन्यमानान्।
त्वं त्राता त्वम्ं नो वृधे भू विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ४

# (४८) ऋष्टपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्ज्यृचोर्लोपामुद्रा त्रृषिका (३-४) तृतीयाचतुर्थ्योमैंत्रावरुणिरगस्त्यः (५-६) पञ्चमीषष्ठचोश्चागस्त्यान्तेवासी ब्रह्मचारी त्रृषी । रतिर्देवता । (१-४, ६) प्रथमादिचतुर्ज्युचां षष्ठचाश्च त्रिष्टुप् (५) पञ्चम्याश्च बृहती छन्दसी

पूर्वीरहं श्ररदेः शश्रमाणा दोषा वस्तौरुषसौ जरयेन्तीः ।

मिनाति श्रियं जरिमा तनूना मप्यू नु पत्नीर्वृषणो जगम्यः १

ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप श्रासेन् त्साकं देवेभिरवंदचृतानि ।

ते चिदवसिन्द्विन्तिमापुः समू नु पत्नीर्वृषभिर्जगम्यः २

न मृषा श्रान्तं यदवन्ति देवा विश्वा इत् स्पृधौ ऋभ्येश्नवाव ।

जयावेदत्रं शतनीथमाजिं यत् सम्यञ्चौ मिथुनाव्भ्यजीव ३

नुदस्य मा रुधतः काम् ग्रागि चित ग्राजीतो ऋमुतः कुतिश्चित् ।

लोपीमुद्रा वृषणां नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम् ४

इमं नु सोम्मन्तितो हृत्सु पीतमुपं ब्रुवे ।

यत् सीमागश्चकृमा तत् सु मृळतु पुलुकामो हि मर्त्यः ५

ऋगस्त्यः खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलिम्च्छमीनः ।

# उभौ वर्णावृषिरुग्रः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषौ जगाम ६

(५६) एकोनषष्टितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । स्रश्चिनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

युवो रजांसि सुयमासो ऋश्वा रथो यद् वां पर्यर्गांसि दीयंत्। हिरगययो वां प्वयः प्रुषायन् मध्वः पिबन्ता उषसः सचेथे १ युवमत्यस्यार्वं नज्ञथो यद् विपंत्मनो नर्यस्य प्रयंज्योः । -स्वसा यद् वां विश्वगूर्ती भराति वाजायेट्टे मधुपाविषे चे २ युवं पर्य उस्त्रयीयामधत्तं पुक्वमामायामव पूर्व्यं गोः । \_ ऋन्तर्यद् वृनिनो वामृतप्सू ह्वारो न शुचिर्यर्जते हुविष्मन् ३ युवं हे घुमें मधुमन्तमत्रेये ऽपो न चोदौऽवृगीतमेषे। \_ तद् वां नरावश्विना पर्श्वइष्टी रथ्येव चुक्रा प्रति यन्ति मध्वः ४ म्रा वां <u>दा</u>नायं ववृतीय दस<u>्त्रा</u> गोरोहेंग <u>त</u>ौग्रघो न जिविः । ग्रुपः चोगी संचते माहिना वां जूर्णो वामनुरहिसो यजत्रा ४ नि यद् युवेथे नियुतः सुदानू उप स्वधार्भः सृज्यः पुरेधिम् । प्रे<u>ष</u>द् वेषुद् वा<u>तो</u> न सूरि रा मुहे देदे सु<u>व</u>ृतो न वार्जम् ६ व्यं चिद्धि वां जरितारः सत्या विपन्यामहे वि पृशिहिंतावान्। म्रधा चिद्धि ष्माश्विनावनिन्द्या पाथो हिष्मा वृषगावन्तिदेवम् ७ युवां चिद्धि ष्माश्चिनावनु द्यून् विरुद्रस्य प्रस्नवंगस्य सातौ । \_ <u>ऋ</u>गस्त्यो नुरां नृषु प्रशस्तुः कारोधुनीव चितयत् <u>स</u>हस्रैः **८** प्र यद् वहेथे महिना रथस्य प्र स्पेन्द्रा याथो मनुषो न होता । धत्तं सूरिभ्यं उत वा स्वश्चयं नासंत्या रियषाचेः स्याम ६ तं वां रथं व्यम्द्या हुवेम् स्तोमैरश्विना सुविताय नव्यम् । ग्ररिष्टनेमिं परि द्यामियानं विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् १०

(६०) षष्टितमं सूक्तम्
(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । त्रश्विनौ देवते ।
त्रिष्टुप् छन्दः

अयं वां युज्ञो अंकृत प्रशस्तिं वसुंधिती अवितारा जनानाम् १ त्र्या वामश्चांसः शुचेयः पयस्पा वार्तरहसो दिव्यासो ग्रत्याः । म्नोज्वो वृषेणो वीतपृष्ठा एह स्वराजौ ऋश्विना वहन्तु २ ग्रा वां रथोऽव<u>नि</u>र्न <u>प्र</u>वत्वीन् त्सृप्रवेन्धुरः सु<u>वि</u>ताये गम्याः । वृष्णः स्थातारा मनसो जवीया नहंपूर्वो येजतो धिष्णया यः ३ इहेर्ह जाता सर्मवावशीता मरेपसा तुन्वाई नार्मभिः स्वैः। प्रवां निचेरः केकुहो वशाँ ग्रनुं पिशङ्गरूपः सदेनानि गम्याः । हरी ऋन्यस्य पीपयेन्त वाजै म्था रजांस्यश्विना वि घोषैः ५ प्र वां शरद्वान् वृष्भो न निष्षाट् पूर्वीरिषेश्चरति मध्वं इष्णन् । एवैरन्यस्य पीपर्यन्त वाजैर्वेषन्तीरूर्ध्वा नुद्यौ नु ग्रागुः ६ ग्रसीर्ज वां स्थिविरा वेधसा गी र्बाळहे ग्रेशिना त्रेधा चरन्ती। उपस्तुताववतं नार्धमानं यामुन्नयीमञ्छ्ण्तं हर्वं मे ७ उत स्या वां रुशतो वप्ससो गी स्त्रिबहिषि सदीस पिन्वते नृन्। वृषां वां मेघो वृषणा पीपाय गोर्न सेके मनुषो दशस्यन् ५ युवां पूषेवांश्चिना पुरेधि रिग्निमुषां न जीरते हुविष्मान् । \_ हुवे यद् वों वरिवृस्या गृं<u>गा</u>नो <u>विद्यामेषं वृजनं जी</u>रदानुम् ६

### (६१) एकषष्टितमं सूक्तम्

(१-६) अष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । (१- ४,७) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्याश्च जगती (६,६) षष्ठचष्टम्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी अर्भूदिदं वयुन्मो षु भूषता रथो वृषंग्वान् मदंता मनीषिणः । धियंजिन्वा धिष्णया विश्पलावसू दिवो नपाता सुकृते शुचिवता १ इन्द्रंतमा हि धिष्णया मुरुत्तेमा दस्त्रा दंसिष्ठा रथ्या रथीतेमा । पूर्णं रथं वहेथे मध्व ऋाचितं तेनं दाश्चांसमुपं याथो ऋश्विना २ किमत्रं दस्ता कृण्यः किमासाथे जनो यः कश्चिदहिवर्महीयते । ऋति क्रमिष्टं जुरते पुणेरसुं ज्योतिर्विप्राय कृणुतं वचस्यवे ३ जम्भयतम्भितो रायतः शुनौ हृतं मृधौ विद्युस्तान्यश्विना । वाचवाचं जिर्तू रिवर्नी कृत मुभा शंसं नासत्यावतं मर्म ४ युवमेतं चेक्रथुः सिन्धुषु प्लव मात्मन्वन्तं पृद्धिणं तौगरचाय कम् ।

येनं देव्ता मनसा निर्ह्हथुंः सुपप्तनी पैतथुः चोदंसो मृहः ४ अविवद्धं तोगरचम्प्स्वर्शन्त रेनारम्भ्रणे तमिस् प्रविद्धम् । चतिस्तो नावो जठलस्य जुष्टा उद्धिभ्यामिषिताः पौरयन्ति ६ कः स्विद् वृच्चो निष्ठितो मध्ये अर्णसो यं तोगरचो नीधितः पूर्यषेस्वजत् । पूर्णा मृगस्य पुतरौरिवारभ् उदिश्वना ऊहथुः श्रोमताय कम् ७ तद् वो नरा नासत्यावनुं ष्याद् यद् वां मानस उच्थमवीचन् । अस्माद्द्य सदेसः सोम्यादा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ६

# (६२) द्विषष्टितमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । त्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

तं युंआथां मनेसो यो जवीयान् त्रिवन्धुरो वृषणा यस्त्रिच्कः । येनीपयाथः सुकृतौ दुरोणं त्रिधातुंना पतथो विर्न पुणैः १ सुवृद् रथौ वर्तते यन्नभि चां यत् तिष्ठंथः क्रतुंमन्तानुं पृचे । वर्षुर्वपुष्या संचतामियं गी दिंवो दुंहित्रोषसां सचेथे २ स्रा तिष्ठतं सुवृतं यो रथौ वा मनुं वृतानि वर्तते हुविष्मान् । येने नरा नासत्येष्यध्यै वृतिर्याथस्तनयाय त्मने च ३ मा वां वृको मा वृकीरा देधर्षी न्मा परि वर्कतमुत माति धक्तम् । स्र्यं वां भागो निहित इयं गी दिस्नाविमे वां निधयो मधूनाम् ४ युवां गोतेमः पुरुमीळहो स्रित्र दिस्रा हवते ऽवंसे हुविष्मान् । दिश्वं न दिष्टामृंजूयेव यन्ता मे हवं नासत्योपं यातम् ४ स्रतीरिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमौ स्रिक्षनावधायि । एह यति पृथिभिर्देव्यानैर्विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् ६

#### पञ्चमोध्यायः

व० १-३१

(६३) त्रिषष्टितमं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुगिरगस्त्य त्रमृषिः । स्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

ता वामुद्य तार्वपुरं हुवेमो च्छन्त्यामुषसि वहिर्क्थैः।

नासंत्या कुहं चित् सन्तवियों दिवो नपति सुदास्तराय १ असमे ऊ षु वृषणा मादयेथा मृत् प्रणींहंतमूर्म्या मदंन्ता । श्रुतं में अच्छोक्तिभिर्मतीना मेष्टां नरा निचेतारा च कर्णैः २ श्रिये पूषित्रषुकृतेव देवा नासंत्या वहुतुं सूर्यायाः । वच्यन्ते वां ककुहा अप्सु जाता युगा जूर्णेव वर्रणस्य भूरेः ३ असमे सा वां माध्वी रातिरेस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्यं कारोः । अनु यद् वां श्रवस्यां सुदानू सुवीर्याय चर्ष्णयो मदंन्ति ४ एष वां स्तोमो अश्विनावकारि मानेभिर्मघवाना सुवृक्ति । यातं वृतिस्तनयाय त्मने चा गस्त्यं नासत्या मदंन्ता ४ अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमो अश्विनावधायि । एह यातं पृथिभिर्देव्यानै विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ६

(६४) चतुःषष्टितमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । द्यावापृथिव्यौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

कत्रा पूर्वा कत्रापरायोः कथा जाते केवयः को वि वेद । विश्वं त्मना विभृतो यद्ध नाम वि वेतेते ग्रहेनी चिक्रयेव १ भूरि हे ग्रचरन्ती चर्रन्तं पृद्धन्तं गर्भम्पदी दधाते । नित्यं न सूनुं पित्रोरुपस्थे द्यावा रचेतं पृथिवी नो ग्रभ्वात् २ ग्रुनेहो दात्रमदितेरन्वं हुवे स्वर्वदव्धं नमस्वत् । तद् रौदसी जनयतं जिर्त्रे द्यावा रचेतं पृथिवी नो ग्रभ्वात् ३ ग्रतेप्यमाने ग्रवसावन्ती ग्रनुं ष्याम् रोदेसी देवपुत्रे । उभे देवानामुभयेभिरहां द्यावा रचेतं पृथिवी नो ग्रभ्वात् ४ संगच्छंमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे । ग्रुभिजिष्वन्ती भुवनस्य नाभिं द्यावा रचेतं पृथिवी नो ग्रभ्वात् ४ उर्वी सदीनी बृहती ग्रुतेने हुवे देवानामवसा जिनत्री । द्याते ये ग्रुमृतं सुप्रतिके द्यावा रचेतं पृथिवी नो ग्रभ्वात् ६ उर्वी पृथ्वी बेहले दूरेग्रन्ते उप ब्रुवे नमसा युज्ञे ग्रस्मिन् । द्याते ये सुभर्गे सुप्रतीके द्यावा रचेतं पृथिवी नो ग्रभ्वात् ६ द्वाते ये सुभर्गे सुप्रतीके द्यावा रचेतं पृथिवी नो ग्रभ्वात् ७ देवान् वा यर्चकृमा किन्नाः सखायं वा सदिमज्ञास्पतिं वा ।

इयं धीर्भूया अव्यानेमेषां द्यावा रचेतं पृथिवी नो अभ्वति इ उभा शंसा नर्या मामेविष्टा मुभे मामूती अवसा सचेताम् । भूरि चिद्र्यः सुदास्तराये षा मदेन्त इषयेम देवाः ६ अभूतं दिवे तदेवोचं पृथिव्या अभिश्रावायं प्रथमं सुमेधाः । पातामेवद्याद् दुरितादभीके पिता माता चं रच्चतामवौभिः १० इदं द्यावापृथिवी स्त्यमेस्तु पित्मात्र्यदिहोपेब्रुवे वाम् । भूतं देवानामवमे अवौभि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ११

# (६५) पञ्चषष्टितमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

त्र्या न इळाभिर्विदथै सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एत् । ग्रपि यथा युवानो मत्स्था नो विश्वं जगदभिपित्वे मेनीषा १ त्रा नो विश्व ग्रास्क्री गमन्तु देवा मित्रो ग्रर्यमा वर्रणः सजोषीः । भुवन् यथा नो विश्वे वृधासः करेन्त्सुषाहा विथुरं न शर्वः २ प्रेष्ठं वो ग्रतिथिं गृणीषे ऽग्निं शस्तिभिस्तुर्वर्णिः सजोषीः। म्रस्द् यथा नो वर्षणः सुकीर्ति रिषेश्च पर्षदरिगूर्तः सूरिः ३ उपं व एषे नर्मसा जिगीषो षासानक्तां सुदुर्घेव धेनुः। समाने ग्रहंन् विमिमानो ग्रर्कं विषुरूपे पर्यसि सस्मिन्नर्धन् ४ उत नो ऽहिर्ब्ध्योई मयेस्कः शिशं न पिप्युषीव वेति सिन्धुः । येन नपतिमुपां जुनामे मनोजुवो वृषेगो यं वहन्ति ४ उत ने ईं त्वष्टा गुन्त्वच्छा स्मत् सूरिभिरभिपित्वे सजोषीः । ग्रा वृत्रहेन्द्रेश्चर्षिणपा स्तुविष्टमो नुरां ने इह गेम्याः ६ उत न ईं मृतयो ऽश्वयोगाः शिशं न गावस्तरुणं रिहन्ति। तमीं गिरो जनेयो न पत्नीः सुरमिष्टेमं नुरां नेसन्त ७ उत ने ईं मुरुतों वृद्धसेनाः स्मद् रोदेसी समनसः सदन्तु। पृषदश्वासोऽवनयों न रथा रिशादसो मित्रयुजो न देवाः ५ प्र नु यदेषां महिना चिकित्रे प्र युं अते प्रयुजस्ते स्वृक्ति । त्र<u>ध</u> यदेषां सुदिने न शर् विश्वमेरिंगं प्र<u>षायन्त</u> सेनाः ६ प्रो <u>ऋश्विनाववें</u> कृगुध्वं प्र पूष<u>ग</u>ं स्वतंवसो हि सन्ति ।

<u> अद्</u>रेषो विष्णुर्वाते ऋभुत्ता अच्छा सुम्नायं ववृतीय देवान् १० इयं सा वो असमे दीधितिर्यजत्रा अपिप्राणी च सदेनी च भूयाः । नि या देवेषु यतेते वसूयु र्विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् ११

# (६६) षट्षष्टितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । स्रन्नं देवता । (१) प्रथमर्चोऽनुष्टुब्गर्भोष्णिक् (३, ४-७, ११) तृतीयायाः पञ्चम्यादितृचस्यैकादश्याश्चानुष्टुप् (११) एकादश्या बृहती वा (२, ४, ५-१०)

द्वितीयाचतुर्थ्योरष्टम्यादितृचस्य च गायत्री छन्दांसि

पितुं नु स्तीषं महो धर्मागं तिविषीम् । यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वमर्दर्यत् १ स्वादी पितो मधी पितो वयं त्वी ववमहे। ग्रस्माकंमविता भेव २ उपं नः पितुवा चेर शिवः शिवाभिरूतिभिः। म्योभ्रदिषे्रयः सरवी स्शेवो ग्रद्वीयाः ३ तव् त्ये पितो रसा रजांस्यनु विष्ठिताः । दिवि वार्ता इव श्रिताः ४ तव त्ये पितो दर्दत स्तर्व स्वादिष्ठ ते पितो । प्र स्वाद्यानो रस्तानां तुविग्रीवा इवेरते ५ त्वे पितो महानां देवानां मनौ हितम्। म्रकारि चार्र केतुना तवाहिमवसावधीत् ६ यददो पितो ग्रर्जगन् विवस्व पर्वतानाम् । स्रत्री चिन्नो मधो पितो ऽरं भन्नार्य गम्याः ७ यदपामोषिधीनां परिंशमारिशामीहे । वार्तापे पीव इद् भीव ५ यत् ते सोम् गर्वाशि<u>रो</u> यवाशि<u>रो</u> भर्जामहे । वार्तापे पीव इद् भेव ६ क्रम्भ स्रोषधे भव पीवो वृक्क उदारिथः । वातिपे पीव इद् भव १० तं त्वा व्यं पितो वचौभि गांवो न हुव्या स्पूरिम । देवेभ्येस्त्वा सधमादे मुस्मभ्यं त्वा सधमादेम् ११

### (६७) सप्तषष्टितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रमृषिः । (१) प्रथमर्च इध्मः

सिमद्धो वाग्निः (२) द्वितीयायास्तनूनपात् (३) तृतीयाया इळः (४) चतुर्थ्या बिहिः (४) पञ्चम्या देवीर्द्वारः (६) षष्ठचा उषासानक्ता (७) सप्तम्या देव्यो होतारौ प्रचेतसौ (८) ग्रष्टम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः (६) नवम्यास्त्वष्टा (१०) दशम्या वनस्पतिः (११) एकादश्याश्च स्वाहाकृतयो देवताः । गायत्री छन्दः

सिमद्धो ऋद्य राजिस देवो देवैः सहस्रजित्। दूतो हुव्या क्विर्वंह १ तनूंनपादृतं यते मध्वां युज्ञः समंज्यते। दर्धत् सह्स्रिण्णिरिषः २ ऋ्राजुह्नानो न ईडचो देवाँ ऋ्रा विच्च यृज्ञियान्। ऋग्ने सहस्र्रसा ऋ्रीस ३ प्राचीनं बहिरोजिसा सहस्र्रवीरमस्तृणन्। यत्रीदित्या विराजिथ ४ विराट् समाङ्विभ्वाः प्रभ्वी र्ब्बह्नाश्च भूयंसीश्च याः। दुरौ घृतान्यंचरन् ४ सुरुक्मे हि सुपेश्चसा ऽधि श्चिया विराजितः। उषासावेह सीदताम् ६ प्रथमा हि सुवाचेसा होतारा देव्यां क्वी। युज्ञं नो यचतामिमम् ७ भारतीळे सरस्वित या वः सर्वा उपबुवे। ता नश्चोदयत श्चिये ६ त्यां क्पाणि हि प्रभः पृशून् विश्वान् त्समान्जे। तेषां नः स्फातिमा येज ६

उप त्मन्यां वनस्पते पाथौ देवेभ्यः सृज। श्रुग्निर्ह्वव्यानि सिष्वदत् १० पुरोगा श्रुग्निर्देवानां गायत्रे<u>ण</u> समज्यते। स्वाहांकृतीषु रोचते ११

# (६८) ग्रष्टषष्टितमं सूक्तम् (१८८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । ग्रिग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रुग्ने नर्य सुपर्था राये ग्रुस्मान् विश्वनि देव व्युनीनि विद्वान् । युयोध्यर्रस्म जुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नर्मउक्तिं विधेम १ ग्रुग्ने त्वं परिया नव्यो ग्रुस्मान् त्स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वां । पृश्वं पृथ्वी बहुला नं उर्वी भवां तोकाय तनयाय शं योः २ ग्रुग्ने त्वमस्मद् युयोध्यमीवा ग्रनिग्नता ग्रुभ्यमन्त कृष्टीः । पुनेरस्मभ्यं सुवितायं देव ज्ञां विश्वेभिरमृतेभिर्यजत्र ३ पाहि नो ग्रग्ने पायुभिर जेस्त्रे रुत प्रिये सर्दन् ग्रा शृंशक्वान् । मा ते भ्यं जेरितारं यविष्ठ नूनं विदन्माप्रं सहस्वः ४ मा नो ग्रुग्नेऽवं सृजो ग्रुष्वाया ऽविष्यवं रिपवं दुच्छुनिय ।

मा द्त्वते दर्शते मादते नो मा रीषेते सहसावृन् पर्रा दाः ४ वि घ त्वावाँ मृतजात यंसद् गृणानो ग्रीग्ने तुन्वेर्ड् वर्रूथम् । विश्वाद् रित्वोर्कत वा निनित्सो रिभिह्नुतामिस हि देव विष्पट् ६ त्वं ताँ ग्रीग्न उभयान् वि विद्वान् वेषि प्रिप्तिवे मनुषो यजत्र । ग्राभिपित्वे मनेवे शास्यो भू मर्मुजेन्ये उशिग्भिनांक्रः ७ ग्रावीचाम निवर्चनान्यस्मिन् मानस्य सूनुः सहसाने ग्राग्नो । व्यं सहस्त्रमृषिभिः सनेम विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ६

(६६) एकोनसप्तितमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । बृहस्पतिर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

<u> अनुवर्णि वृष्भं मुन्द्रजिह्नं बृहस्पति वर्धया नव्यम</u>्कैः । गाथान्यः सुरुचो यस्यं देवा स्राशृरविन्त नवमानस्य मर्ताः १ तमृत्विया उप वार्चः सचन्ते सर्गो न यो देवयुतामसीर्ज। बृहुस्पतिः स ह्यञ्जो वरासि विभ्वाभवत् समृते मातिरिश्वा २ उपस्तृतिं नर्मस उद्यंतिं च श्लोकं यंसत् सवितेव प्र बाहू। ग्रस्य क्रत्वीहुन्योई यो ग्रस्ति मृगो न भीमो ग्ररह्मस्तुविष्मान् ३ <u>अ</u>स्य श्लोको दिवीयते पृ<u>थि</u>व्या मत्यो न यंसद् य<u>च</u>भृद् विचेताः । मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पतेरहिमायाँ अभि द्यून् ४ ये त्वां देवोस्त्रिकं मन्यंमानाः पापा भुद्रमुपुजीवन्ति पुजाः । न दूढ<u>चे</u>ई ग्रनुं ददासि वामं बृहंस्पते चर्यस इत् पियारुम् ४ सुप्रैतुः सूयवसो न पन्था दुर्नियन्तुः परिप्रीतो न मित्रः । सं यं स्तुभोऽवनेयो न यन्ति समुद्रं न स्ववतो रोधचक्राः । स विद्वाँ उभर्यं चष्टे ग्रन्त र्बृहस्पतिस्तर ग्रापेश गृधः ७ एवा मृहस्तुंविजातस्तुविष्मान् बृहस्पतिर्वृष्भो धीयि देवः । -स नेः स्तुतो <u>वी</u>रवेद् धातु गोमेद् <u>विद्यामे</u>षं वृजने <u>जी</u>रदीनुम् **५** 

(७०) सप्ततितमं सूक्तम् (१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुगिरगस्त्य त्रृषिः । त्र्रप्तृगसूर्या देवताः ।

(१-६, १४-१६) प्रथमादिनवर्चां चतुर्दश्यादितृचस्य चानुष्टुप् (१०-१२) दशम्यादितृचस्य महापङ्किः (१३) त्रयोदश्याश्च महाबृहती छन्दांसि कङ्कृतो न कङ्कृतो ऽथौ सतीनकङ्कतः । द्वाविति प्लुषी इति न्यर्रदृष्टां त्रलिप्सत १ <u> ऋ</u>दृष्टीन् हन्त्यायु त्यर्थो हन्ति परायुती । म्रथी मवघृती हुन्त्यथी पिनष्टि पिंषती २ शरासः कुशरासो दुर्भासः सैर्या उत । मोञ्जा ऋदृष्टी बैरिगाः सर्वे साकं न्येलिप्सत ३ नि गावौ गोष्ठे स्रीसद्न् नि मृगासौ स्रविचत । नि केतवो जननां न्यश्दृष्टी ग्रलिप्सत ४ एत उ त्ये प्रत्यंदृश्रन् प्रदोषं तस्करा इव । \_ ग्रदृष्टा विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा ग्रभूतन ४ द्यौर्वः पिता पृंथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसा । ग्रदृष्टा विश्वदृष्टा स्तिष्ठेतेलयेता सु केम् ६ ये ग्रंस्या ये ग्रङ्गर्याः सूचीका ये प्रकङ्कताः । ग्रदृष्टाः किं चुनेह वुः सर्वे साकं नि जस्यत ७ उत् पुरस्तात् सूर्यं एति विश्वदृष्टो ग्रदृष्ट्हा । <u> ऋदृष्टा</u>न् त्सर्वाञ्चम्भयुन् त्सर्वाश्च यातुधान्यः **५** उद्पप्तदुसौ सूर्यः पुरु विश्वा<u>नि</u> जूर्वन् । <u> ग्रादित्यः पर्वतिभ्यो विश्वदृष्टो ग्रदृष्ट्रहा ६</u> सूर्ये विषमा संजामि दृतिं सुरवितो गृहे। सो चिन्नु न मेराति नो व्यं मेरामाऽऽरे ग्रेस्य योजेनं हिरष्ठा मधुं त्वा मधुला चेकार १० इ<u>यत्ति</u>का शंकुन्तिका <u>स</u>का जंघास ते <u>विषम्</u> । \_ सो चिन्नु न मेरा<u>ति</u> नो वृयं मेरामाऽऽरे ग्र्रस्य योजेनं ह<u>रि</u>ष्ठा मधुं त्वा मधुला चेकार ११ त्रिः सप्त विष्पुलिङ्गका विषस्य पुष्पेमचन्। ताश्चिन्नु न मेरिन्ति नो वृयं मेरामाऽऽरे श्रस्य योजेनं हिरिष्ठा मधु त्वा मधुला चेकार १२ न्वानां नेवतीनां विषस्य रोपुषीगाम्।

सर्वासामग्रभं नामा ऽऽरे ग्रेस्य योजेनं हिए मधुं त्वा मधुला चेकार १३ तिः सप्त मेयूर्यः सप्त स्वसारो ग्रुगुर्वः । तास्ते विषं वि जेभ्रिर उद्वकं कुम्भिनीरिव १४ इयत्तकः कुषुम्भक स्तकं इंभेनद्म्यश्मेना । ततो विषं प्र विवृते पर्राचीरनुं संवतः १४ कुषुम्भकस्तदेश्रवीद् गिरेः प्रवर्तमानकः । वृश्चिकस्यारसं विष मेरसं वृश्चिक ते विषम् १६

(७१) एकसप्ततितमं सूक्तम् (१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । ऋग्निर्देवता । जगती छन्दः

त्वमंग्रे द्यभिस्त्वमाश्शाचिण स्त्वमुद्धस्त्वमश्मंनुस्परि । त्वं वनैभ्यस्त्वमोषेधीभ्य स्त्वं नृगां नृपते जायसे श्चिः १ तवांग्रे होत्रं तर्व पोत्रमृत्वियं तर्व नेष्ट्रचफढू त्वमुग्निदृतायतः । तुव प्रशास्त्रं त्वर्मध्वरीयसि ब्रुह्मा चासि गृहपैतिश्च नो दमै २ त्वर्मग्र इन्द्रौ वृष्भः सतामेसि त्वं विष्णुरुरुगायो नेमुस्यः । त्वं ब्रह्मा रेयिविद् ब्रह्मगस्पते त्वं विधर्तः सचसे पुरेन्ध्या ३ त्वमीये राजा वर्रुणो धृतवित् स्त्वं मित्रो भीवसि दुस्म ईडर्चः । त्वमैर्युमा सत्पैतिर्यस्य संभुजं त्वमंशौ विदर्थे देव भाजयुः ४ त्वमीमे त्वष्टी विधते सुवीर्यं तव ग्नावी मित्रमहः सजात्यीम् । त्वमशिहेमी रिषे स्वश्चयं त्वं नुरां शर्धी ग्रसि पुरूवर्सुः ४ त्वमीगे रुद्रो ऋसुरो मुहो दिव स्त्वं शर्धो मार्रुतं पृच्च ईशिषे। त्वं वातैररुगैर्यासि शंगुय स्त्वं पूषा विधितः पर्सि नु त्मनी ६ त्वमंग्ने द्रवि<u>गो</u>दा श्रृंकृते त्वं देवः संविता रेब्धा श्रीस । त्वं भगौ नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्तेऽविधत् ७ त्वामेग्ने दम ग्रा विश्पतिं विशास्त्वां राजीनं सुविदर्त्रमृञ्जते । त्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्रांगि शता दश प्रति ५ त्वामीग्रे पितरीमिष्टिभिर्नर स्त्वां भ्रात्राय शम्यो तनूरुचीम् । त्वंपुत्रो भेवसि यस्तेऽविधत् त्वं सर्खा सुशेवः पास्याधृषः ६ त्वमेग्न ऋभुराके नेमुस्यर् स्त्वं वार्जस्य चुमतौ राय ईशिषे ।

त्वं वि भास्यने दिन्न दावने त्वं विशिन्नेरिस युज्ञमातिनः १० त्वमंग्ने ग्रदितिर्देव दाशुषे त्वं होत्रा भारती वर्धसे गिरा । त्विमळी शतिहमासि दर्नसे त्वं वृत्रहा वसपते सरेस्वती ११ त्वमंग्ने सुर्भृत उत्तमं वय स्तवं स्पार्हे वर्ण ग्रा संदृश्चि श्रियः । त्वं वार्जः प्रतरेणो बृहर्नसि त्वं रियर्बेहुलो विश्वतस्पृथः १२ त्वामंग्न ग्रादित्यासं ग्रास्यं त्वां जिह्नां शृच्यश्चित्ररे कवे । त्वां रित्वाची ग्रध्वरेषु सिश्चरे त्वं देवा ह्विरेदन्त्याहृतम् १३ त्वं ग्रीमे विश्वे ग्रमृतासो ग्रद्धहे ग्रासा देवा ह्विरेदन्त्याहृतम् । त्वा मर्तासः स्वदन्त ग्रासुति त्वं गर्भो विश्वे ग्रमृतां १४ त्वं तान् तसं च प्रति चासि मृज्यना ऽग्ने सुजात् प्र च देव रिच्यसे । पृत्तो यदत्रं महिना वि ते भुव दनु द्यावापृथिवी रोदंसी उभे १४ ये स्तोतृभ्यो गोन्नग्रामश्चेपेशस मग्ने रातिमुपसृजन्ति सूरयः । ग्रसमाञ्च तांश्च प्र हि नेषि वस्य ग्रा बृहद् वेदेम विदर्थे सुवीराः १६

# (७२) द्विसप्ततितमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । जगती छन्दः

युज्ञेन वर्धत जातवेदस मृग्निं येजध्वं हुविषा तनी गिरा।
सिमिधानं स्रीप्रयसं स्वर्णरं द्युन्नं होतीरं वृजनेषु धूर्षदेम् १

ग्रिभ त्वा नक्तीरुषसौ ववाशिरे उग्ने वृत्सं न स्वसरेषु धेनवेः।
दिव इवेदेरितर्मानुषा युगा न्नपौ भासि पुरुवार संयतेः २
तं देवा बुध्ने रजेसः सुदंसेसं दिवस्पृधिव्योर्रेतिं न्येरिरे।
रथिमिव वेद्यं शक्रशौचिष मृग्निं मित्रं न नितिषुं प्रशंस्यम् ३
तमुन्नमाणं रजेसि स्व ग्रा दमे चन्द्रमिव सुरुचं ह्वार ग्रा देधः।
पृश्न्याः पत्रं नितर्यन्तम्नभिः पाथो न पायुं जनसी उभे ग्रन् ४
स होता विश्वं परि भूत्वध्वरं तमुं हुव्येर्मनुष त्रृञ्जते गिरा।
हिरिश्मिप्रो वृधसानासु जर्भुरद् द्यौ र्न स्तृभिश्चितयुद् रोदंसी ग्रन् ४
स नौ रेवत् संमिधानः स्वस्तये संदद्स्वान् र्थिम्स्मासुं दीदिहि।
ग्रा नः कृणुष्व सुविताय रोदंसी ग्रग्ने हुव्या मनुषो देव वीतये ६
दा नौ ग्रग्ने बृह्तो दाः सिहुस्निणौ दुरो न वाजं श्रुत्या ग्रपा वृधि।

प्राची द्यावीपृथिवी ब्रह्मणा कृधि स्वर्श्ण शुक्रमुषसो वि दिद्युतः ७ स ईधान उषसो राम्या अनु स्वर्श्ण दीदेदरुषण भानुना । होत्राभिर्प्रिर्मानुषः स्वध्वरो राजा विशामितिथिश्चारुरायवे ६ एवा नी अग्ने अमृतेषु पूर्व्य धीष्पीपाय बृहद् दिवेषु मानुषा । दुहीना धेनुर्वृजनेषु कारवे त्मना शतिन पुरुरूपेमिषणि ६ व्यमेग्ने अर्वता वा सुवीर्य ब्रह्मणा वा चितयेमा जनाँ अति । अस्माकं द्युममधि पर्च कृष्टिषू ज्ञा स्वर्श्ण शृश्चित दुष्टरेम् १० स नी बोधि सहस्य प्रशंस्यो यस्मिन् त्सुजाता इषयेन्त सूरयः । यमेग्ने युज्ञमुप्यन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीद्ववांसं स्वे दमे ११ उभयांसो जातवेदः स्याम ते स्तोतारी अग्ने सूरयंध्व शर्मणि । वस्वो रायः पुरुश्चन्द्रस्य भूयेसः प्रजावेतः स्वपत्यस्य शग्धि नः १२ ये स्तोतृभ्यो गोत्रेग्रामश्चेपेशस मग्ने रातिमुपसृजन्ति सूरयः । असमाञ्च तांश्च प्र हि नेष्व वस्य ग्रा बृहद् वेदेम विदर्थे सुवीराः १३

### (७३) त्रिसप्ततितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रृषिः । (१) प्रथमर्च इध्मः सिमद्धो वाग्निः (२) द्वितीयाया नराशंसः (३) तृतीयाया इळः (४) चतुर्थ्या बिहिः (४) पञ्चम्या देवीद्वारः (६) षष्ठचा उषासानक्ता (७) सप्तम्या दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ (८) त्रष्टम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः (६) नवम्यास्त्वष्टा (१०) दशम्या वनस्पतिः (११) एकादश्याश्च स्वाहाकृतयो देवताः । (१-६, ८-११) प्रथमादितृचद्वयस्य त्रष्टम्यादिचतुर्त्रभृचाञ्च त्रिष्टुप् (७) सप्तम्याश्च जगती छन्दसी

सिमद्धो श्रिगितिहितः पृथिव्यां प्रत्यङ् विश्विति भुविनान्यस्थात् । होत्ति पावृकः प्रदिवेः सुमेधा देवो देवान् येजत्वग्निरहिन् १ नराशंसः प्रति धामन्यञ्जन् तिस्रो दिवः प्रति मृह्वा स्वर्चिः । घृतप्रुषा मनसा ह्व्यमुन्दन् मूर्धन् यृज्ञस्य समनक्तु देवान् २ ईिळतो श्रेग्ने मनसा नो श्रहिन् देवान् येच्चि मानुषात् पूर्वो श्रद्धा । स श्रा वेह मुख्तां शर्धो श्रच्युत मिन्द्रं नरो बर्हिषदं यजध्वम् ३ देव बर्हिर्वर्धमानं सुवीरं स्तीर्णं राये सुभरं वेद्यस्याम् । घृतेनाक्तं वेसवः सीदतेदं विश्वे देवा श्रादित्या यृज्ञियांसः ४

वि श्रीयन्तामुर्विया हूयमाना द्वारी देवीः सुप्राय्णा नमीभिः । व्यचेस्वतीविं प्रथन्तामजुर्या वर्णं पुनाना यशसं सुवीरेम् ५ साध्वपंसि सनतां न उच्चिते उषासानक्तां वृय्येव रिण्वते । तन्तुं ततं संवर्यन्ती समीची यृज्ञस्य पेशः सुदुष्टे पर्यस्वती ६ देव्या होतारा प्रथमा विदुष्टर ऋज येचतः समृचा वृप्ष्टरा । देवान् यर्जन्तावृतुथा सम्ब्रतो नाभां पृथिव्या ऋधि सानुषु ऋषु ७ सरेस्वती साधर्यन्ती धिर्यं न इळां देवी भारती विश्वतूर्तिः । तिस्रो देवीः स्वधयां बृहिरेद मच्छिद्रं पान्तु शर्णं निषद्यं ५ प्रिशङ्गंरूपः सुभरो वयोधाः श्रुष्टी वीरो जायते देवकामः । प्रजां त्वष्टा विष्यंतु नाभिमस्मे ऋथां देवानामप्येतु पार्थः ६ वनस्पतिरवसृजन्नुर्पं स्था दिविश्वते सूदयाति प्रधीभिः । त्रिधा समक्तं नयतु प्रजानन् देवेभ्यो दैव्यः शमितोपं ह्व्यम् १० घृतं मिमिचे घृतमस्य योनि घृते श्रितो घृतम्वस्य धामं । अनुष्वधमा वह मादयस्य स्वाहांकृतं वृषभ विच ह्व्यम् ११

(७४) चतुःसप्ततितमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः सोमाहृतिर्ऋषः । स्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

हुवे वेः सुद्योत्मनि सुवृक्तिं विशामृग्निमितिथिं सुप्रयसम् ।

मित्र ईव यो दिधिषाय्यो भूद देव ग्रादेवे जने जातवेदाः १

इमं विधन्तौ ग्रपां सधस्थै द्वितादेधुर्भृगेवो विद्वार्च्योः ।

एष विश्वान्यभ्यस्तु भूमां देवानाम् ग्रिरंदितर्जीराश्वः २

ग्रुग्निं देवासो मानुषिषु विद्वु प्रियं धुः द्वेष्यन्तो न मित्रम् ।

स दीदयदुशतीरूम्या ग्रा द्वाय्यो यो दास्वते दम् ग्रा ३

ग्रुस्य रुग्वा स्वस्येव पुष्टिः संदृष्टिरस्य हियानस्य दद्योः ।

वि यो भरिभ्रदोषधीषु जिह्वा मत्यो न रथ्यो दोधवीति वारान् ४

ग्रा यन्मे ग्रुभ्वं वनदः पर्नन्तो शिग्भ्यो नामिमीत् वर्णम् ।

स चित्रेणं चिकिते रंस्ं भासा जुजुवाँ यो मुहुरा युवा भूत् ४

ग्रा यो वना तातृषाणो न भाति वार्ण पृथा रथ्येव स्वानीत् ।

कृष्णाध्वा तपूं रुग्विश्चिकत् द्यौरिव स्मर्यमानो नभौभिः ६

स यो व्यस्थिदिभि दर्चदुर्वीं पृशुर्नैति स्वयुरगीपाः । ग्रिप्ताः शोचिष्माँ ग्रित्सान्युष्णन् कृष्णव्यिथिरस्वदयन्न भूमे ७ नू ते पूर्वस्याविसो ग्रधीतो तृतीये विदशे मन्मे शंसि । ग्रसमे श्रीग्ने संयद्वीरं बृहन्तं चुमन्तं वार्जं स्वपृत्यं र्यिं दौः ५ त्वया यथां गृत्सम्दासों ग्रिग्ने गृहां वृन्वन्त उपराँ ग्रिभि ष्युः । सुवीरोसो ग्रभिमातिषाहः स्मत् सूरिभ्यो गृग्ते तद् वयो धाः ६

(७५) पञ्चसप्तितमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः सोमाहृतिर्ऋषः । ग्रिग्निर्देवता । ग्रनुष्ट्प् छन्दः

होतांजिनष्ट चेतेनः पिता पितृभ्यं ऊतये । प्रयत्तञ्जेन्यं वस् शकेमं वाजिनो यमम् १ त्रा यस्मिन् त्सप्त रश्मये स्तता युज्ञस्ये नेतरि । म्नुष्वद् दैव्यंमष्ट्रमं पोता विश्वं तदिन्वति २ द्धन्वे वा यदीमनु वोचद् ब्रह्मांिश वेरु तत्। परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवाभवत् ३ साकं हि शुचिना शुचिः प्रशास्ता क्रत्नार्जनि । विद्वाँ ग्रमस्य वृता धुवा वृया इवानु रोहते ४ ता ग्रस्य वर्णमायुवो नेष्टः सचन्त धेनवः । कुवित् तिसृभ्य ग्रा वरं स्वसारो या इदं युयुः ५ यदी <u>मातुरुप</u> स्वसा घृतं भरन्त्यस्थित । तासामध्<u>वर्युरागत</u>ौ यवौ वृष्टीव मोदते ६ स्वः स्वाय् धायसे कृगुतामृत्विगृत्विजेम् । स्तोमं युज्ञं चादरं वुनेमो ररिमा वयम् ७ यथां विद्वां ग्ररं करद् विश्वेभ्यो यज्तेभ्यः । अयमी वे अपि यं युज्ञं चीकृमा व्यम् ५

> (७६) षट्सप्ततितमं सूक्तम् (१-८) त्रप्षर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः सोमाहुतिर्ऋषः । त्रप्रिर्देवता । गायत्री छन्दः

इमां में अग्ने सिमिधं मिमामुपसदं वनेः । इमा उ षु श्रुंधी गिरंः १ अया ते अग्ने विधेमो जो नपादश्विमिष्टे । एना सूक्तेन सुजात २ तं त्वी गीर्भिर्गिवंगसं द्रविग्रस्युं द्रेविग्रोदः । सप्र्येमं सप्र्यवंः ३ स बोधि सूरिर्मृघवा वस्रुंपते वस्रुंदावन् । युयोध्यर्रस्मद् द्वेषांसि ४ स नो वृष्टिं दिवस्परि स नो वाजमनुर्वाग्रम् । स नः सहस्त्रिग्रीरिषः ५ ईळानायावस्यवे यविष्ठ दूत नो गिरा । यजिष्ठ होत्रा गिहि ६ अन्तर्ह्यम् ईयसे विद्वान् जन्मोभयां कवे । दूतो जन्येव मित्र्यः ७ स विद्वां आ च पिप्रयो यिचे चिकित्व आनुषक् । आ चास्मिन् त्सित्स बहिष्ठि ६

(७७) सप्तसप्तितमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः सोमाहृतिर्ऋषः । स्रिग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

श्रेष्ठं यिवष्ठ भारता ऽग्ने द्युमन्तमा भर । वसौ पुरुस्पृहं रियम् १ मा नो ग्ररातिरोशत देवस्य मर्त्यस्य च । पिष्ठं तस्यां उत द्विषः २ विश्वां उत त्वयां व्ययं धारां उद्वन्यां इव । ग्रितं गाहेमिह द्विषः ३ शुचिः पावक वन्द्यो ऽग्ने बृहद् वि रीचसे । त्वं घृतेभिराहुतः ४ त्वं नौ ग्रिस भारता ऽग्ने वृशाभिरुच्चभिः । ग्रुष्टापदीभिराहुतः ४ द्रवन्नः सिर्परासुतिः प्रबो होता वरेरायः । सहसस्युत्रो ग्रद्धतः ६

(७८) ऋष्टसप्ततितमं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रृषिः । अग्निर्देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्यं गायत्री (६) षष्ठचाश्चानुष्टुप् छन्दसी वाज्यित्तं नू रथान् योगाँ अग्नेरुपं स्तुहि । युशस्तंमस्य मीळहुषंः १ यः स्निश्यो देदाशुषे ऽजुर्यो जरयंत्रहिं । चार्रुप्रतीक आहुतः २ य उ श्रिया दमेष्वा दोषोषिसं प्रशुस्यते । यस्यं वृतं न मीयंते ३ आ यः स्वर्श्णं भानुनां चित्रो विभात्यर्चिषां । अञ्चानो अजरैरिभ ४ अत्रिमन्तं स्वराज्यं मृग्निमुक्थानि वावृधः । विश्वा अधि श्रियो दधे ४ अग्नेरिन्द्रंस्य सोमस्य देवानांमूतिभिर्व्यम् । अरिष्यन्तः सचेमह्य भिष्यांम पृतन्यतः ६

# षष्ठोऽध्यायः

#### । व०१ ३२

(७६) एकोनाशीतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रमृषिः । स्रिग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

नि होतां होतृषदंने विदान स्त्वेषो दीदिवाँ ग्रंसदत् सुदर्मः । ग्रंदेब्धवतप्रमित्वंसिष्ठः सहस्रंभुरः शुचिजिह्नो ग्रंपिः १ त्वं दूतस्त्वमुं नः परस्पा स्त्वं वस्य ग्रा वृषभ प्रग्रेता । ग्रंगे तोकस्यं नुस्तने तनूना मप्रयुच्छन् दीर्घंद् बोधि गोपाः २ विधेमं ते परमे जन्मंन्नग्ने विधेम् स्तोमैरवरे सुधस्थे । यस्माद् योनेष्ट्दारिथा यजे तं प्र त्वे हुवींषि जुहुरे सिमद्धे ३ ग्रंगे यर्जस्व हुविषा यजीया अछ्रुष्टी देष्णम्भि गृंगीहि राधः । त्वं ह्यसि रियपती रयीगां त्वं शुक्रस्य वर्चसो मृनोतां ४ उभयं ते न जीयते वस्वयं दिवेदिवे जायंमानस्य दस्म । कृधि ज्ञुमन्तं जित्तारंमग्ने कृधि पितं स्वपृत्यस्यं रायः ५ सैनानीकेन सुविदत्रों ग्रुस्म यष्टां देवाँ ग्रायंजिष्ठः स्वस्ति । ग्रंदेब्धो गोपा उत नः परस्पा ग्रंगे द्युमद्त रेवद् दिदीहि ६

# (५०) स्रशीतितमं सूक्तम् (१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रृषिः । स्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

जोहूत्री ऋग्निः प्रथमः पितेवे ळस्पदे मनुषा यत् समिद्धः । श्रियं वस्तानो ऋमृतो विचेता मर्मृजेन्यः श्रवस्यर्रः स वाजी १ श्रूया ऋग्निश्चित्रभानुईवं मे विश्विभिर्गीर्भिरमृतो विचेताः । श्र्यावा रथं वहतो रोहिता वो तारुषाहं चक्रे विभृतः २ उत्तानायामजनयन् त्सुषूतं भुवद्ग्निः पुरुपेशासु गर्भः । शिरिणायां चिद्कुना महौभि रपेरीवृतो वसति प्रचेताः ३ जिर्घर्म्यग्निं ह्विषां घृतेनं प्रतिच्चियन्तं भुवनानि विश्वां । पृथुं तिरश्चा वयसा बृहन्तं व्यचिष्ठमत्नै रभुसं दृशानम् ४ ऋग विश्वतः प्रत्यञ्चं जिष्मर्य रचसा मनसा तज्ज्षेत ।

मर्यश्रीः स्पृह्यद्वेर्णो <u>ग्र</u>िम् ना<u>भि</u>मृशे तुन्वा चे जर्भुराणः प्र ज्ञेया भागं सहसानो वरे<u>ण</u> त्वादूतासो मनुवद् वेदेम । ग्रनूनम् ग्रिं जुह्वा व<u>च</u>स्या मधुपृचे धनुसा जौहवीमि ६

#### (८१) एकाशीतितमं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-२०) प्रथमादिविंशत्यृचां विराट्स्थाना (२१) एकविंश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी श्रुधी हर्वमिन्द्र मा रिषर्यः स्यामं ते दावने वसूनाम् । इमा हि त्वामूर्जो वर्धयन्ति वसूयवः सिन्धवो न चरन्तः १ सृजो मुहीरिन्द्र या ग्रपिन्वः परिष्ठिता ग्रहिना शूर पूर्वीः । -ग्रमेर्त्यं चिद् <u>दा</u>सं मन्येमान मर्वाभिनदुक्थैर्वावृधानः २ उक्थेष्विन शूर येषुं चाकन् तस्तोमेष्विन्द्र रुद्रियेषु च। त्भ्येदेता यास् मन्दसानः प्रवायवे सिस्त्रते न शभाः ३ शभ्रं नु ते शुष्मं वर्धयन्तः शभ्रं वर्जं बाह्रोर्दधानाः । \_ शभ्रस्त्विमिन्द्र वावृधानो <u>ऋ</u>स्मे दासीर्विशः सूर्येण सह्याः ४ गुहां हितं गुह्यं गूळहमुप्स्व पीवृतं मायिनं चियन्तंम्। उतो अपो द्यां तस्तिभ्वांस महन्नहिं शूर वीर्येग ४ स्तवा नु ते इन्द्र पूर्व्या मुहा न्युत स्तवाम् नूतेना कृतानि । स्तवा वर्जं बाह्रोरुशन्तं स्तवा हरी सूर्यस्य केत् ६ हरी नु ते इन्द्र वाजयेन्ता घृतुश्चृते स्वारमेस्वार्षाम् । वि संमुना भूमिरप्रि<u>थिष्टा ऽरंस्त</u> पर्वतिश्चित् स<u>रि</u>ष्यन् ७ नि पर्वतः साद्यप्रयुच्छन् त्सं मातृभिर्वावशानो स्रकान्। दूरे पारे वार्गी वर्धयेन्त इन्द्रेषितां धमिन पप्रथन् नि ५ इन्द्रौ मुहां सिन्धुमाशयनिं मायाविनं वृत्रमस्फ्रिनः । त्र्यरेजेतां रोदंसी भियाने कर्निक्रदतो वृष्णो त्रस्य वर्जात् ६ त्र्यरीरवीद् वृष्णी ग्रस<u>्य</u> वजो ऽमन<u>िष</u>ुं यन्मानुषो निजूर्वात् । नि मायिनौ दानुवस्य माया ऋपौदयत् पि्पवान् त्स्तस्य १० पिर्बापिबेदिन्द्र शूर सोम्ं मन्देन्तु त्वा मुन्दिनेः सुतासेः । पृगान्तरते कु ची वर्धयन्त्व तथा सुतः पौर इन्द्रमाव ११ 

<u>अवस्यवौ धीमहि प्रशस्तिं सद्यस्तै रायो दावनै स्याम</u> १२ स्याम् ते ते इन्द्र ये ते ऊती ग्रेवस्यव् ऊर्जं वर्धयेन्तः । शष्मिन्तमुं यं चाकनाम देवा ऽस्मे रियं रासि वीरवन्तम् १३ रासि चयं रासि <u>मित्रम</u>ुस्मे रासि शर्ध इन्द्र मार्रुतं नः । सजोषसो ये चे मन्दसानाः प्र वायवः पान्त्यग्रंगीतिम् १४ व्यन्त्विन्नु येषु मन्दसान स्तृपत् सोमं पाहि द्रह्यदिन्द्र । <u> ग्र</u>स्मान् त्सु पृत्स्वा त<u>'र</u>ुत्रावर्धयो द्यां बृहद्भिरकैः १५ बृहन्त इन्नु ये ते तरु<u>त्रो</u> क्थेभिर्वा सुम्रमाविवासान् । \_ स्तृ<u>श</u>ानासौ बृहिंः पुस्त्यावृत् त्वोता इदिन्द्र वार्जमग्मन् १६ उ्गेष्विन्नु शूर मन्दसानस्त्रिकंद्रुकेषु पाहि सोमीमन्द्र । प्रदोध्व च्छमश्रुषु प्रीगानो याहि हरिभ्यां सुतस्यं पीतिम् १७ धिष्वा शर्वः शूर येनं वृत्र मुवाभिनुद् दानुमौर्णवाभम्। त्रपावृगोर्ज्योतिरायाय नि संव्यतः सादि दस्युरिन्द्र १८ सर्नेम् ये ते ऊतिभिस्तरेन्तो विश्वाः स्पृध् ग्रार्थेण दस्यून् । ग्रुस्मभ्यं तत् त्वाष्ट्रं विश्वरूप् मरेन्धयः सारूयस्ये त्रिताये १६ ग्रस्य स्वानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यर्बुदं वावृधानो ग्रस्तः । त्रर्वर्तयुत् सूर्यो न <u>च</u>क्रं <u>भि</u>नद् वुलमिन्<u>द्रो</u> त्रङ्गिरस्वान् २० नूनं सा <u>ते</u> प्र<u>ति</u> वरं ज<u>रि</u>त्रे द<u>ुंहीयदिन्द्र</u> दि्चिणा मुघोनी । -शिच्ची स्तोतृभ्यो मार्ति <u>ध</u>ग्भगौ नो बृहद् वेदेम <u>वि</u>दथै सुवीरीः २१

(८२) द्वचशीतितमं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत्। यस्य शुष्माद् रोदंसी ग्रभ्यंसेतां नृम्णस्यं मृह्वा स जनास इन्द्रंः १ यः पृंथिवीं व्यथमानामदृंहद् यः पर्वतान् प्रकृपितां ग्ररंम्णात्। यो ग्रन्तरित्तं विमुमे वरीयो यो द्यामस्तिभ्नात् स जनास इन्द्रंः २ यो हत्वाहिमरिणात् सप्त सिन्धून् यो गा उदाजदप्धा वलस्यं। यो ग्रश्मनोरन्तरिग्नं जजानं संवृक् समत्सु स जनास इन्द्रंः ३ येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्ण्मध्रं गुहाकः। श्वघ्नीव यो जिंगीवाँ लुचमाद दुर्यः पुष्टानि स जेनास इन्द्रेः ४ यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोर मुतेमहिनैषो श्रस्तीत्येनम्। सो ऋर्यः पुष्टीर्विजं इवा मिनाति श्रदेस्मै धत्त स जनास इन्द्रः ४ यो रधस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रुह्मणो नाधमानस्य कीरेः । युक्तग्रिव्णो यो ऽविता सुशिप्रः सुतसीमस्य स जेनास इन्द्रेः ६ \_ यस्याश्वांसः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथांसः । यः सूर्यं य उषसं जजान यो ऋपां नेता स जनास इन्द्रेः ७ यं क्रन्दंसी संयुती विह्नयेते परेऽवर उभयां ऋमित्राः। समानं चिद् रथमातस्थिवांसा नानां हवेते स जनास इन्द्रेः ५ यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनसो यं युध्यमाना ऋवसे हर्वन्ते। यो विश्वस्य प्रतिमानं बुभूव यो ग्रच्युतच्युत् स जनास इन्द्रः ६ यः शश्वतो मह्येनो दर्धाना नर्मन्यमानाञ्छर्वा जघाने । यः शर्धते नानुददीति शृध्यां यो दस्योर्हन्ता स जेनास इन्द्रेः १० यः शम्बरं पर्वतेषु च्चियन्तं चत्वारिंश्यां शुरद्यन्वविन्दत्। <u> श्रोजायमानं</u> यो श्रहिं ज्घान दानुं शयानं स जनास इन्द्रेः ११ यः सप्तरंश्मिवृष्भस्तुविष्मा नुवासृजित् सर्तवे सप्त सिन्धून्। यो रौहिगमस्फ्रेरद् वर्जबाहु र्द्धामारोहेन्तं स जेनास इन्द्रेः १२ द्यावा चिदस्मै पृथिवी नेमेते शुष्मा चिदस्य पर्वता भयन्ते । यः सौमुपा निचितो वर्जबाहु यो वर्जहस्तः स जैनास इन्द्रेः १३ यः सुन्वन्तुमविति यः पर्चन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती। यस्य ब्रह्म वर्धनुं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जेनास इन्द्रः १४ यः सुन्वते पर्चते दुध्र ग्रा चिद् वाजं दर्दर्षि स किलांसि सत्यः । वयं ते इन्द्र विश्वर प्रियासः सुवीरसो विदथमा वेदेम १५ (५३) त्रयशीतितमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चां जगती (१३) त्रयोदश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी ऋृतुर्जिनित्री तस्यां ऋपस्परि मृत्तू जात ऋाविशद् यास् वर्धते । तदोहुना स्रभवत् पिप्युषी पयों ऽशोः पीयूषं प्रथमं तदुक्थ्यंम् १

161

<u>स</u>धीमा येन्ति प<u>रि</u> बिभ्रं<u>तीः पयौविश्वप्स्न्याय</u> प्र भरन्त भोजनम् ।

समानो ऋध्वी प्रवतीमनुष्यदे यस्ताकृेगोः प्रथमं सास्युक्थ्यैः २

ग्रन्वेको वद<u>ित</u> यद् दद<u>ित तद् रू</u>पा <u>मिनन्तदेपा</u> एकं ईयते। विश्वा एकस्य विनुदंस्तिति चते यस्ताकृंगोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ३ प्रजाभ्यः पुष्टिं विभजन्त स्रासते रियमिव पृष्ठं प्रभवन्तमायते । त्र्रसि<u>न्व</u>न् दंष्ट्रैः <u>पितुरित्ति</u> भोजे<u>न</u>ं यस्ताकृशोः प्र<u>थ</u>मं सास्युक्थ्यः ४ त्र्रधांकृगोः पृ<u>थि</u>वीं <u>सं</u>दृशें <u>दिवे यो धौती</u>नामहिह्नारिंगक् पृथः । तं त्वा स्तोमैभिरुदभिर्न वाजिनं देवं देवा ग्रजन्न त्सास्युक्थ्यः ५ यो भोजनं च दर्यसे च वर्धन मार्द्रादा शुष्कं मधुमद् दुदोहिथ। स शैव्धिं नि देधिषे विवस्वति विश्वस्यैकं ईशिषे सास्युक्थ्यः ६ यः पुष्पिगीश्च प्रस्वेश्च धर्मुगा ऽधि दाने व्यर्वनीरधीरयः । यश्चासमा ग्रजनो दिद्युतौ दिव उरुरूवाँ ग्रुभितः सास्युक्थ्यः ७ यो नार्म्रं सहवसुं निहन्तवे पृज्ञार्यं च दासवैशाय चार्वहः । <u>ऊ</u>र्जर्यन्त्या ग्रपंरिविष्टमास्य मुतैवाद्य पुरुकृत् सास्युक्थ्यः ५ शतं वा यस्य दर्श साकमाद्य एकस्य श्रुष्टो यद्धे चोदमाविथ । त्रुरज्ञो दस्यून् त्सम्निब्द्भीतिये सुप्रा<u>व्यो</u> त्रुभवः सास्युक्थ्यः ६ विश्वेदनुं रोधना ग्रस्य पौंस्यं दुदुरस्मै दिधरे कृतवे धनेम् । षळस्तभ्ना विष्टिरः पञ्चे संदृशः परि पुरो ग्रेभवः सास्युक्थ्यः १० स्प्रवाचनं तर्व वीर वीर्यंश यदेकेन क्रतुना विन्दसे वसु । \_ जातूष्ठिरस्य प्र वयुः सहस्वतो या चुकर्थ सेन्द्र विश्वस्युक्थ्यः ११ त्र्यरमयः सरपस्रस्तरीय कं तुर्वीतेये च वृय्यीय च स्नुतिम् । नीचा सन्तमुद्रनयः परावृजं प्रान्धं श्रोगं श्रवयुन् त्सास्युक्थ्यः १२ <u> ग्रुस्मभ्यं</u> तद् वसो <u>दानाय</u> रा<u>धः</u> समर्थयस्व बृहु ते वस्वर्यम् । इन्द्र यिच्चत्रं श्रेवस्या अनु द्यून् बृहद् वेदेम विदर्थे सुवीराः १३

(८४) चतुरशीतितमं सूक्तम् (१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रध्वर्यवो भरतेन्द्रीय सोम् मामेत्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्धेः । कामी हि वीरः सदमस्य पीतिं जुहोत् वृष्णे तदिदेश विष्टि १ ग्रध्वर्यवो यो ग्रपो विववांसं वृत्रं जघानाशन्येव वृत्तम् । तस्मो एतं भरत तहुशायें एष इन्द्रौ ग्रहित पीतिमस्य २ म्रध्वर्यवो यो दृभीकं ज्ञान यो गा उदाजदप् हि वृलं वः। तस्मा एतम्नतरिचे न वात मिन्द्रं सोमैरोर्ग्त जूर्न वस्त्रैः ३ म्रध्वर्यवो य उरेणं जघान नवे चरूवांसे नवृतिं चे बाहून्। यो अर्बुद्मवं नीचा बंबाधे तमिन्द्रं सोमस्य भृथे हिनोत ४ म्रध्वर्यवो यः स्वश्नं जघान् यः शृष्णमशुषुं यो व्यसम्। यः पिप्रुं नमुचिं यो रुधिक्रां तस्मा इन्द्रायान्धंसो जुहोत ४ म्रध्वर्यवो यः शतं शम्बरस्य पुरी बिभेदाश्मीनेव पूर्वीः । यो वर्चिनेः शतमिन्द्रेः सहस्रे मुपार्वपुद् भरता सोमेमस्मै ६ म्रध्वर्यवो यः <u>श</u>तमा <u>सहस्त</u>ं भूम्या उपस्थेऽवीपज्ञघुन्वान् । क्रत्संस्यायोरतिथिग्वस्यं वीरान् न्यावृंग्ग् भरता सोममस्मै ७ ग्रध्वर्यवो यर्नरः कामयध्वे श्रृष्टी वहन्तो नशथा तदिन्द्रे । गर्भस्तिपूर्तं भरत श्रुताये न्द्रीय सोर्म यज्यवो जुहोत ५ ग्रध्वर्यवः कर्तना श्रुष्टिमस<u>्मै</u> वने निपू<u>तं</u> वन् उन्नयध्वम् । जुषाणो हस्त्यमभि वावशे व इन्द्रीय सोमं मदिरं जुहोत ६ \_ ग्रध्वर्यवुः पयुसोध्यथा गोः सोमैभिरीं पृगता भोजिमिन्द्रेम् । वेदाहमस्य निभृतं म एतद् दित्सन्तं भूयो यजतिश्चिकेत १० म्रध्वर्यवो यो <u>दि</u>व्यस्य वस्वो यः पार्थिवस्य ज्ञम्यस्य राजा । तमूर्दरं न पृंगता यवेने न्द्रं सोमेभिस्तदपौ वो ऋस्त ११ <u> ग्रु</u>स्मभ्यं तद् वेसो <u>दानाय</u> रा<u>धः</u> समेर्थयस्व बृहु ते व<u>स</u>र्व्यम् । इन्द्र यिच्चत्रं श्रेवस्या ग्रनु द्यून् बृहद् वेदेम विदर्थे सुवीराः १२

(८४) पञ्चाशीतितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र घा न्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करेणानि वोचम्। त्रिकंद्रकेष्वपिवत् सुतस्या स्य मद् ग्रहिमिन्द्रौ जघान १ ग्रवंशे द्यामेस्तभयाद् बृहन्त मा रोदंसी ग्रपृणदुन्तरिच्चम्। स धीरयत् पृथिवीं पुप्रथेच्च सोमेस्य ता मद् इन्द्रेश्चकार २ सर्वेव प्राचो वि मिमाय मानै वंजेण खान्यंतृणन्नदीनाम्। वृथांसृजत् पृथिभिर्दीर्घयाथैः सोमेस्य ता मद् इन्द्रेश्चकार ३ स प्रवोळ्ह्चफढ्न् पंरिगत्यां दुभीते विश्वेमधागायुंधमिद्धे श्रुग्रौ । सं गोभिरश्वेरसृजद् रथेभिः सोमस्य ता मद् इन्द्रंश्चकार ४ स ई मृहीं धुनिमेतौररम्णात् सो ग्रंस्यातृनंपारयत् स्वस्ति । त उत्स्त्रायं रियम्भि प्र तंस्थुः सोमस्य ता मद् इन्द्रंश्चकार ४ सोदंश्चं सिन्धुंमिरिणान्मिहित्वा वज्रेणानं उष्यः सं इंपेषेष । श्रुजवसौ जिवनीभिर्विवृश्चन् त्सोमस्य ता मद् इन्द्रंश्चकार ६ स विद्वाँ श्रंपणोहं कृनीनां माविर्भवृत्वृदंतिष्ठत् परावृक् । प्रति श्लोणः स्थाद् व्ययश्नगंचष्ट् सोमस्य ता मद् इन्द्रंश्चकार ७ भिनद् वृत्वमङ्गिरोभिर्गृणानो वि पर्वतस्य दृंहितान्यैरत् । रिणग्रोधांसि कृतिमाणयेषां सोमस्य ता मद् इन्द्रंश्चकार ६ स्वप्नेनाभ्युप्या चुमुर्रि धुनि च ज्रुष्य दस्युं प्र दुभीतिमावः । रम्भी चिदत्रं विविद् हिर्रण्यं सोमस्य ता मद् इन्द्रंश्चकार ६ नूनं सा ते प्रति वर्रं जित्रे दुंहीयदिन्द्र दिच्णा मुषोनी । शिचां स्तोतृभ्यो माति ध्रभगौ नो बृहद् वदेम विद् थे सुवीराः १०

### (५६) षडशीतितमं सुक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमाद्यष्टर्षां जगती (६) नवस्याश्च ऋषुए छन्दसी प्र वेः स्तां ज्येष्ठतमाय सुष्टुति मुग्नाविव सिमधाने ह्विभेरे । इन्द्रमजुर्यं जरर्यन्तमुच्तितं सनाद् युवनिमवेसे हवामहे १ यस्मादिन्द्रीद् बृहुतः किं चनेमृते विश्वन्यिस्मिन् त्संभृतािधं वीर्या । जठरे सोमं तन्वीई सहो महो हस्ते वज्रं भरित शीर्षिण् क्रतुम् २ न चोणीभ्यां पिर्भवे त इन्द्रियं न संमुद्रैः पर्वतिरिन्द्र ते रथः । न ते वज्रमन्वंशनोित कश्चन यदाशुभिः पतिस् योजना पुरु ३ विश्वे ह्यस्मै यज्ञतायं धृष्णवे क्रतुं भरिन्त वृष्टभाय सश्चेत । वृषां यजस्व ह्विषां विदुष्ट्रेरः पिबेन्द्र सोमं वृष्टभेणं भानुनां ४ वृष्णः कोशः पवते मध्यं ऊर्मि वृष्टभाग्नाय वृष्टभाय पातेवे । वृष्णाध्वर्यू वृष्टभासो ग्रद्रयो वृष्णं सोमं वृष्टभाय सुष्वित ५ वृष्णं ते वर्ज उत ते वृषा रथो वृष्णा हरी वृष्टभारयायुंधा । वृष्णो मदस्य वृष्ण त्वमीशिष् इन्द्र सोमंस्य वृष्णस्यं तृप्णुहि ६

प्रते नावं न समेने वचस्युवं ब्रह्मणा यामि सर्वनेषु दार्धृषिः। कुविन्नो ग्रस्य वर्चसो निबोधिष् दिन्द्रमृत्सं न वसुनः सिचामहे ७ पुरा संबाधादभ्या वेवृत्स्व नो धेनुर्न वृत्सं यर्वसस्य पिप्युषी। सकृत्सु ते सुमृतिभिः शतक्रतो सं पत्नीभिनं वृषेणो नसीमहि ५ नूनं सा ते प्रति वरं जिर्त्रे दुंहीयदिन्द्र दिन्तिणा मृघोनी। शिचां स्तोतृभ्यो मार्ति धग्भगो नो बृहद् वेदेम विदथे सुवीराः ६

### (५७) सप्ताशीतितमं सूक्तम्

[Rik Veda]

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चां जगती (५-६) त्रष्टमीनवम्योश्च त्रिष्टप् छन्दसी तदेस्मै नव्यमङ्गिरस्वदेर्चत् शुष्मा यदस्य प्रत्नथोदीरते । विश्वा यद् गोत्रा सहंसा परीवृता मदे सोमंस्य दृंहितान्यैरेयत् १ स भूत यो है प्रथमाय धार्यस स्रोजो मिमानो महिमानुमातिरत्। शूरों यो युत्सु तुन्वं परिव्यतं शीर्षिण द्यां महिना प्रत्यंमुञ्चत २ त्र्रधांकृर्णोः प्रथमं वीर्यं मुहद् यदुस्याग्रे ब्रह्मंगा शुष्ममैरयः । रथेष्ठेन हर्यश्वेन विच्युताः प्र जीरयः सिस्त्रते सध्यार्क् पृथेक् ३ त्र्रधा यो विश्वा भूवनाभि मज्मने शानकृत् प्रवया त्र्रभ्यवर्धत । त्राद् रोदंसी ज्योतिषा वह्निरातेनोत् सीव्यन् तमांसि दुर्धिता समेव्ययत् ४ स प्राचीनान् पर्वतान् दृंहदोजसा ऽधराचीनमकुर्णोदपामपः । ग्रधीरयत् पृथिवीं विश्वधीयस मस्तिभ्नान्मायया द्यामेवस्त्रसीः ५ सास्मा ग्ररं बाहुभ्यां यं पिताकृंगोद् विश्वस्मादा जनुषो वेदसस्परि। येना पृथिव्यां नि क्रिविं शयध्ये वज्जेग हत्व्यवृंगक् तुविष्वर्गिः ६ ग्रमाजूरिव पित्रोः सर्चा सती संमानादा सर्दसस्त्वामिये भर्गम्। कृधि प्रकेतम्पं मास्या भेर दद्धि भागं तन्वोई येने मामहः ७ भोजं त्वामिन्द्र वयं हुवेम ददिष्ट्रमिन्द्रापरिस वाजीन्। ग्रविडीन्द्र चित्रयां न ऊती कृधि वृषिन्निन्द्र वस्यसो नः ५ नूनं सा ते प्रति वरं जिरत्रे दुहीयदिन्द्र दिच्या मुघोनी। शिचां स्तोतृभ्यो माति धग्भगौ नो बृहद् वेदेम विदर्थे सुवीराः ६

## (५८) त्रष्टाशीतितमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्राता रथो नवौ योजि सस्ति श्रतुर्युगस्त्रिकशः सप्तरंशिमः । दशारित्रो मनुष्यः स्वर्षाः स इष्टिभिर्मृतिभी रंह्यौ भूत् १ सारमा त्रारं प्रथमं स द्वितीयं मुतो तृतीयं मनुषः स होता । ग्रन्यस्या गर्भमन्य ऊं जनन्त सो ग्रन्येभिः सचते जेन्यो वृषां २ हरी नु कं रथ इन्द्रस्य योज मायै सूक्तेन वर्चसा नवैन। मो षु त्वामत्र बहवो हि विप्रा नि रीरमुन् यर्जमानासो ग्रन्ये ३ त्रा द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र या ह्या चतुर्भिरा षुड्भिर्ह्यमानः । त्राष्ट्राभिद्शिभिः सोमुपेये मुयं सुतः सुमख मा मृधेस्कः ४ त्र्या विशत्या त्रिंशती याह्यर्वाङा चेत्वारिंशता हरिभिर्युजानः । त्र्या पश्चाशतां सुरथेभिरिन्द्रा ऽऽ षृष्ट्या सीमृतया सीमृपेयम् ५ त्र्याशीत्या नेवत्या योह्यर्वा ङा शतेन हरिभिरुह्यमीनः । ग्रयं हि ते शनहींत्रेषु सोम् इन्द्रं त्वाया परिषिक्तो मदीय ६ मम् ब्रह्मेन्द्र याह्यच्छा विश्वा हरी धुरि धिष्वा रथस्य। पुरुत्रा हि विहन्यो बुभूथा स्मिञ्छूर सर्वने मादयस्व ७ -न मु इन्द्रेंग सरूयं वि योष दुस्मभ्यंमस्य दर्ज्ञिणा दुहीत । उप ज्येष्ठे वर्रूथे गर्भस्तौ प्रायेप्राये जिगीवांसीः स्याम ५ नूनं सा ते प्रति वरं जिर्ते दुंहीयदिन्द्र दिस्णा मघोनी। -शिचा स्तोतृभ्यो मार्ति <u>ध</u>ग्भगौ नो बृहद् वेदेम <u>वि</u>दथे स्वीराः ६

## (५६) एकोननविततमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रपिय्यस्यान्धंसो मद्ययं मनीषिणः सुवानस्य प्रयंसः । यस्मिन्निन्द्रः प्रदिवि वावृधान ग्रोको दुधे ब्रह्मरयन्त<u>श्चि</u> नरः १ ग्रस्य मन्दानो मध्वो वर्षहस्तो ऽहिमिन्द्रौ ग्रर्गोवृतं वि वृंश्चत् । प्रयद् वयो न स्वसंरारयच्छा प्रयासि च नुदीनां चक्रमन्त २ स माहिन् इन्द्रो अर्गो अपां पैरेयदिहहाच्छी समुद्रम् ।

ग्रजनयुत् सूर्यं विदद् गा अक्तुनाह्नां व्युनीनि साधत् ३
सो अप्रतीनि मनेवे पुरूणी न्द्रौ दाशद् दाशुषे हन्ति वृत्रम् ।

सद्यो यो नृभ्यौ अत्साय्यो भूत् पेस्पृधानेभ्यः सूर्यस्य सातौ ४
स सुन्वत इन्द्रः सूर्यमा ऽऽ देवो रिणुङ्मत्याय स्त्वान् ।

ग्रा यद् रियं गुहदेवद्यमस्मै भरदंशं नैतेशो दशस्यन् ५
स रेन्थयत् सदिवः सार्रथये शुष्णमशुषं कुर्यवं कुत्साय ।
दिवौदासाय नवृतिं च नवे न्द्रः पुरो व्यैरच्छम्बेरस्य ६
एवा ते इन्द्रोचर्थमहेम अवस्या न त्मनी वाजर्यन्तः ।

ग्रश्याम् तत् साप्तमाशुषाणा नुनमो वध्रयदेवस्य पीयोः ७
एवा ते गृत्सम्दाः शूर मन्मी वस्यवो न वयुनीनि तत्तुः ।

ब्रह्मगयन्ते इन्द्र ते नवीय इष्टमूर्जं सुद्धितिं सुम्नमेश्यः ६
नूनं सा ते प्रति वरं जिर्त्रे दुंहीयदिन्द्र दिविणा मृघोनी ।
शिची स्तोतृभ्यो माति ध्रभगो नो बृहद् वदेम विदथे सुवीराः ६

### (६०) नवतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-२, ४-६) प्रथमाद्वितीययोर्ज्यचोश्चतुर्थ्यादितृचद्वयस्य च त्रिष्टुप् (३) तृतीयायाश्च विराङ्रूपा छन्दसी

व्यं ते वर्यं इन्द्र विद्धि षु णः प्र भरामहे वाज्युर्न रथम् ।
विप्न्यवो दीध्येतो मनीषा सुम्नमियं चन्तस्त्वावेतो नृन् १
त्वं नं इन्द्र त्वाभिरूती त्वायतो ग्रेभिष्टिपासि जनीन् ।
त्विम्नो दाशुषो वरूते त्थाधीरिभ यो नर्चति त्वा २
स नो युवेन्द्रौ जोहूत्रः सखा शिवो न्रामस्तु पाता ।
यः शंसेन्तं यः शेशमानमूती पर्चन्तं च स्तुवन्तं च प्र्रेणेषत् ३
तम् स्तुष् इन्द्रं तं गृंणीषे यस्मिन् पुरा वावृधुः शांशदुश्चं ।
स वस्वः कामं पीपरिदयानो ब्रह्मारयतो नूतेनस्यायोः ४
सो ग्रिङ्गिरसामुचथा जुजुष्वान् ब्रह्मा तूतोदिन्द्रौ गातुमिष्णन् ।
मुष्णनुषसः सूर्येण स्तवान श्नेस्य चिच्छिश्नथत् पूर्व्याणि प्रस्त है श्रुत इन्द्रो नामं देव ऊर्ध्वो भृवन्मनुषे दस्मतेमः ।

त्रवं प्रियमेशंसानस्यं साह्वा िक्छरो भरद् दासस्यं स्वधावनि ६ स वृत्रहेन्द्रः कृष्णयोनाः पुरंदरो दासीरेरयुद् वि । त्रजनयुन् मनवे चामपश्चं सत्रा शंसं यजमानस्य तूतोत् ७ तस्मै तवस्यर्भन् दायि सत्रेन्द्राय देवेभिरणंसातौ । प्रति यदस्य वज्ञं बाह्वोर्धु हृत्वी दस्यून् पुर त्रायंसीनि तरित् इन्नं सा ते प्रति वरं जित्रे देहीयदिन्द्र दिचेणा मुघोनी । शिच्चां स्तोतृभ्यो माति धग्भगों नो बृहद् वदेम विदथे सुवीराः ६

## (११) एकनवतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चां जगती (६) षष्ठचाश्च त्रिष्टुप् छन्दसी <u>विश्</u>वजिते धनुजिते स्वर्जिते सत्राजिते नृजिते उर्व<u>रा</u>जिते ।

ग्रश्वाजितं गोजितं ग्रब्जितं भरे न्द्राय सोमं यजतायं हर्युतम् १ ग्रिभिभुवेऽभिभुङ्गायं वन्वतं ऽषांळ्हाय सहंमानाय वेधसं । तुविग्रये वह्नयं दुष्टरीतवे सत्रासाहे नम् इन्द्राय वोचत २ सत्रासाहो जनभू चो जनसह श्रचवंनो युध्मो ग्रनु जोषंमुच्चितः । वृतंचयः सहंरिर्विच्वारित इन्द्रंस्य वोचं प्र कृतानि वीर्या ३ ग्रमानुदो वृष्भो दोधतो वधो गम्भीर त्रृष्वो ग्रसंमष्टकाव्यः । रध्रचोदः श्नथंनो वीळितस्पृथुरिन्द्रः सुयज्ञ उषसः स्वर्जनत् ४ यज्ञेनं गातुम्मुरौ विविद्रिरे धियौ हिन्वाना उशिजौ मनीषिणः । ग्रभिस्वरौ निषदा गा त्रवस्यव इन्द्रे हिन्वाना द्रविणान्याशत ५ इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तं दर्चस्य सुभग्त्वम्समे । पोषं रयीणामरिष्टिं तुनूनां स्वाद्यानं वाचः स्दिन्त्वमहाम् ६

(६२) द्विनवतितमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋ्यचस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१) प्रथमर्च ऋष्टिः (२-४) द्वितीयादितृचस्य चातिशक्वरी

(४) चतुर्थ्या स्रष्टिर्वा छन्दसी

त्रिकंद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तु<u>विशुष्म</u> स्तृपत् सोर्ममपिब्द् विष्णुंना सुतं यथावशत्।

स ईं ममाद मिह कर्म कर्तवे महामुरुं सैनं सश्चद् देवो देवं सत्यिमन्द्रं सत्य

इन्दुः १

म्र<u>ध</u> त्विषीमाँ <u>म्र</u>भ्योजेसा क्रिविं युधार्भवादा रोदंसी म्रपृणदस्य मुज्मना प्र विवृधे।

ग्रर्धतान्यं जठरे प्रेमीरच्यत सैने सश्चद् देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः २ साकं जातः क्रतुना साकमोर्जसा वविच्चथ साकं वृद्धो वीर्यैः सासहिर्मधो विचेर्षिशः।

दाता रार्धः स्तुवृते काम्यं वसु सैनं सश्चद् देवो देवं सत्यिमन्द्रं सत्य इन्दुः ३

तव् त्यन्नर्यं नृतोऽपं इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम् । यद् देवस्य शर्वसा प्रारिणा स्रसुं <u>रि</u>णन्नपः ।

भुवद् विश्वमभ्यादेवमोर्जसा विदादूर्जं शतक्रेतुर्विदादिषेम् ४

#### (६३) त्रिनवतितमं सूक्तम्

(१-१६) एकोनविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । (१, ४, ६, ११, १७, १६) प्रथमापञ्चमीनवम्येकादशीसप्तदश्येकोनविंश्यृचां ब्रह्मणस्पतिः (२-४, ६-५, १०, १२-१६, १५) द्वितीयादिषष्ठचादितृचयोर्दशम्या द्वादश्यादिपञ्चानामष्टादश्याश्च बृहस्पतिर्देवते । (१-१४, १६-१८) प्रथमादिचतुर्दशर्चां षोडश्यादितृचस्य च जगती (१४, १६) पञ्चदश्येकोनविंश्योश्च त्रिष्टृप् छन्दसी

ग्णानां त्वा ग्णपंतिं हवामहे किविं किवीनामुंप्मश्रेवस्तमम् । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत् ग्रा नेः शृरावन्नूतिभिः सीद् सार्दनम् १ देवाशिचत् ते ग्रसुर्य प्रचेतसो बृहंस्पते यृज्ञियं भागमानशः । उस्त्रा ईव सूर्यो ज्योतिषा मृहो विश्वेषामिर्ज्ञनिता ब्रह्मणामसि २ ग्रा विबाध्यां परिरापुस्तमासि च ज्योतिष्मन्तं रथंमृतस्यं तिष्ठसि । बृहंस्पते भीममीमृत्रदम्भनं रचोहणं गोत्रभिर्दं स्वविंदम् ३ सुनीतिभिर्नयसि त्रायसे जनं यस्तुभ्यं दाशान्न तमंहो ग्रश्नवत् । बृह्यद्विष्टस्तपंनो मन्युमीरसि बृहंस्पते मिह्न तत् ते महित्वनम् ४ न तमंहो न दुंरितं कृतेश्चन नारातयस्तितिरुनं ह्रयाविनः । विश्वा इदंस्माद् ध्वरसो वि बाधसे यं सुगोपा रच्नेसि ब्रह्मणस्पते ४ त्वं नो गोपाः पंथिकृद् विचन्नणः स्तवं वृतायं मृतिभिर्जरामहे ।

बृहंस्पते यो नौ ऋभि ह्ररौ दुधे स्वा तं मैर्मर्तु दुच्छुना हरस्वती ६ उत वा यो नौ मुर्चयादनींगसो ऽरातीवा मर्तः सानुको वृकः। बृहंस्पते ग्रप् तं वर्तया पुथः सुगं नौ ग्रुस्यै देववीतये कृधि ७ त्रातारं त्वा तुनूनां हवामुहे ऽवस्पर्तरधिवृक्तारंमस्मयुम् । बृहंस्पते देवृनिदो नि बहिय मा दुरेवा उत्तरं सुम्नमुन्नशन् ५ त्वयो व्यं सुवृधो ब्रह्मगस्पते स्पार्हा वसु मनुष्या देदीमहि। या नौ दूरे तुळितो या ग्ररातयो ऽभि सन्ति जम्भया ता ग्रन्प्रसः ६ त्वया व्यम्तमं धीमहे वयो बृहस्पते पप्रिणा सस्निना युजा। मा नौ दुःशंसौ ग्रभिदिप्सुरीशत प्र सुशंसौ मृतिभिस्तारिषीमहि १० त्रनान्दो वृष्भो जग्मिराहुवं निष्ट<u>प्ता</u> शत्रुं पृतेनासु सा<u>स</u>हिः । म्रसि सत्य मृग्या ब्रह्मगस्पत उगस्य चिद् दिमता वीळहिषिगः ११ त्र्यदेवे<u>न</u> मनेसा यो रिष्रयति शासामुग्रो मन्यमा<u>नो</u> जिर्घोसति । बृहंस्पते मा प्रणुक् तस्यं नो वधो नि केर्म मुन्युं दुरेवंस्य शर्धतः १२ भरेषु ह<u>ञ्यो</u> नर्मसो<u>पसद्यो</u> गन्ता वाजेषु सर्निता धर्नधनम् । विश्वा इदुर्यो ग्रीभिदिप्स्वोई मृधो बृहुस्पितिर्वि वेवर्हा रथौँ इव १३ तेजिष्ठया तपुनी रत्तसंस्तपु ये त्वां निदे दंधिरे दृष्टवीर्यम् । त्राविस्तत् कृष्व यदसंत् त उक्थ्यं१ बृहंस्पते वि पंरिरापो ग्रर्दय १४ बृहंस्पते स्रति यद्यों स्रहाद् द्युमद् विभाति क्रत्मु अनेष् । यद् दीदयुच्छवंस ऋतप्रजात् तदुस्मासु द्रविंगं धेहि चित्रम् १४ मा नः स्तेनेभ्यो ये ऋभि द्रहस्पदे निरामिशौ रिपवोऽन्नेषु जागृधुः । त्र्या <u>देवाना</u>मोहेते वि वर्यो हृदि बृहेस्पते न पुरः साम्नी विदुः १६ विश्वेभ्यो हि त्वा भ्वेनेभ्यस्परि त्वष्टाजेनुत् साम्नःसाम्नः कुविः । स त्रृंगचिदृंगया ब्रह्मंगस्पति ईहो हुन्ता मृह त्रुतस्य धर्तरि १७ तर्व श्रिये व्यंजिहीत पर्वतो गर्वा गोत्रमुदसृजो यदेङ्गिरः । इन्द्रेंग युजा तमेसा परीवृतं बृहेस्पते निरपामौब्जो स्र<u>र्</u>शवम् १८ ब्रह्मंगस्पते त्वमुस्य युन्ता सूक्तस्यं बोधि तर्नयं च जिन्व । विश्वं तद् भुद्रं यदवेन्ति देवा बृहद् वदेम विदर्थे सुवीराः १६ इति द्वितीयोष्टके षष्टोऽध्यायः

#### सप्तमोऽध्यायः

#### व॰ १ २४

### (६४) चतुर्नवतितमं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । (१, १०) प्रथमर्ची दशम्याश्च बृहस्पतिः (२-६, ११, १३-१६)

द्वितीयाद्यष्टानामेकादश्यास्त्रयोदश्यादिचतसृगाञ्च ब्रह्मगस्पतिः (१२) द्वादश्याश्चेन्द्राब्रह्मगस्पती देवताः । (१-११, १३-१५) प्रथमाद्येकादशर्चां त्रयोदश्यादितृचस्य च जगती (१२, १६) द्वादशीषोडश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी सेमामीविङ्कि प्रभृतिं य ईशिषे ऽया विधेम् नवया महा गिरा। यथां नो मीढ्वान् तस्तवंते सखा तव बृहंस्पते सीषंधः सोत नौ मृतिम् १ यो नन्त्वान्यनेमन्नयोजसोता दर्दर्मन्युना शम्बराणि वि। प्राच्यावयदच्युता ब्रह्मेगस्पति रा चाविशद् वस्पन्तं वि पर्वतम् २ तद् देवानां देवतमाय कर्त्व मश्रेथ्नन् दृळ्हावंदन्त वीळिता। उद् गा स्रजिदभिनुद् ब्रह्मेणा वलमगृहुत् तमो व्यचन्नयुत् स्वः ३ त्रश्मांस्यमवृतं ब्रह्म<u>ं</u>णस्पति मंधुंधारम्भि यमोजसातृंगत् । तमेव विश्वे पिपरे स्वर्दृशों बहु साकं सिसिचुरुत्समुद्रिर्णम् ४ सना ता का चिद् भुवना भवीत्वा माद्भिः शरद्भिद्री वरन्त वः। ग्रयंतन्ता चरतो ग्रन्यदंन्यदिद् या चकारं वयुना ब्रह्मंगस्पतिः ४ ग्रभिन चन्तो ग्रभि ये तमन् श्र निधि पंगीनां परमं गृहां हितम्। ते विद्वांसः प्रतिचद्यानृता पुनु र्यते उ ग्रायुन् तदुदीयुराविशीम् ६ त्रुतावीनः प्रतिचद्धयार्नृता पुन रात ग्रा तेस्थः क्वयौ महस्पथः । ते बाहुभ्यां धिमतमग्निमश्मीन निकः षो ग्रस्त्यरेगो जहुर्हि तम् ७ त्रमतज्येन चिप्रेग ब्रह्मगस्पतिर्यत्र वष्टि प्र तदेश्नोति धन्वेना । तस्य साध्वीरिषेवो याभिरस्यति नृचर्त्तसो दृशये कर्णयोनयः ५ स संनुयः स विनुयः पुरोहितः स सुष्टतः स युधि ब्रह्मंगस्पतिः । चाच्मो यद् वाजं भरते मृती धना ऽऽदित् सूर्यस्तपति तप्यतुर्वृथी ६ विभु प्रभु प्रथमं मेहनवितो बृहस्पतेः सुविदत्रीणि राध्यी। इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जना उभये भुञ्जते विशेः १० स देवो देवान् प्रति पप्रथे पृथु विश्वेदु ता पंरिभूर्ब्रह्मं गस्पतिः ११

विश्वं सत्यं मेघवाना युवोरिदा पश्चन प्र मिनन्ति वृतं वीम् । ग्रच्छंन्द्राब्रह्मणस्पती हुविनों ऽन्नं युजेव वाजिनो जिगातम् १२ उताशिष्ठा ग्रनुं शृगवन्ति वह्नयः सभेयो विप्रो भरते मृती धनी । वीळद्वेषा ग्रनु वशं ग्र्ग्णमोद्दिः स हं वाजी सिम्थे ब्रह्मणस्पतिः १३ ब्रह्मणस्पतेरभवद् यथावृशं सत्यो मृन्युर्मिह् कर्मा करिष्यतः । यो गा उदाजत् स दिवे वि चौभजन् मृहीवं रीतिः शवंसासर्त् पृथंक १४ ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वहां रायः स्याम रथ्योई वर्यस्वतः । वीरेषुं वीराँ उपं पृङ्घि नृस्त्वं यदीशांनो ब्रह्मणा वेषि मे हर्वम् १४ ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्यं बोधि तनयं च जिन्व । विश्वं तद् भृदं यदवंन्ति देवा बृहद् वंदेम विद्वं सुवीराः १६

## (६५) पञ्चनवितिमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । ब्रह्मणस्पितिर्देवता । जगती छन्दः

इन्धीनो ऋग्निं वेनवद् वनुष्यतः कृतब्रह्मा शूशुवद् रातहेव्य इत् । जातेने जातमित स प्र संसृते यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पितिः १ विरिधिर्वीरान् वेनवद् वनुष्यतो गोभी रियं पेप्रथद् बोधित त्मनी । तोकं च तस्य तनेयं च वर्धते यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पितिः २ सिन्धुर्न चोदः शिमीवाँ ऋषायतो वृषेव वर्धीर्धेभ वृष्टयोजंसा । ऋग्नेरिव प्रसितिर्नाह वर्तवे यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पितिः ३ तस्मी ऋषिन्त दिव्या ऋ्रम्भवतः स सत्विभिः प्रथमो गोषु गच्छित । ऋनिभृष्टतिविषिर्हन्त्योजंसा यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पितिः ४ तस्मा इद् विश्वे धुनयन्त सिन्धवो ऽच्छिद्रा शर्म दिधरे पुरूणि । देवानां सुम्ने सुभगः स एधते यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पितिः ४

## (१६) षरागवितितमं सूक्तम् (१-४) चतुर्ऋाचस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । ब्रह्मगस्पतिर्देवता ।

(१-४) चतुरभृचस्यास्य सूक्तस्य शानका गृत्समद सृाषः । श्रक्षणस्यातद्वता जगती छन्दः

ऋृजुरिच्छंसौ वनवद् वनुष्यतो देवयिन्नददेवयन्तम्भ्येसत्। सुप्रावीरिद् वेनवत् पृत्सु दुष्ट्रं यज्वेदयेज्योर्वि भेजा<u>ति</u> भोजेनम् १ यर्जस्व वीर प्र विहि मनायतो भुद्रं मनेः कृणुष्व वृत्रुतूर्ये । हिवष्कृणुष्व सुभगो यथासिस् ब्रह्मणस्पतेरव त्रा वृंणीमहे २ स इजनेन स विशा स जन्मना स पुत्रेवार्जं भरते धना नृभिः । देवानां यः पितर्रमाविवसिति श्रद्धामेना हिवषा ब्रह्मणस्पतिम् ३ यो ग्रेस्मै हुव्येर्घृतविद्धरविधत् प्र तं प्राचा नेयति ब्रह्मणस्पतिः । उरुष्यतीमंहसो रत्तती रिषोंई ऽहोश्चिदस्मा उरुचिक्ररद्धतः ४

# (१७) सप्तनविततमं सूक्तम्

(१-१७) सप्तदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गृत्समदो गार्त्समदः कूर्मो वा ऋषिः । स्रादित्या देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

इमा गिरं ग्रादित्येभ्यों घृतस्रूः सनाद् राजभ्यो जुह्नां जुहोमि । \_ शृगोर्तु मित्रो र्य्रर्यमा भगी नास्तुविजातो वर्रुगो दच्चो स्रंशीः १ \_ इमं स्तोमुं सक्रतवो मे ऋद्य मित्रो ऋर्यमा वरुंगो जुषन्त । -म्रादित्या<u>सः श्</u>चेयो धारेपूता म्रवृंजिना म्रनवृद्या म्ररिष्टाः २ त स्रोदित्यासे उरवौ गभीरा स्रदेब्धासो दिप्सेन्तो भूर्युचाः । त्रुन्तः पेश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्वुं राजिभ्यः परमा <u>चि</u>दन्ति ३ धारयन्त ग्रादित्यासो जगुत् स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः । दीर्घाधियो रत्तमार्गा ग्रस्य मृतावनिश्चयमाना त्रम्गानि ४ विद्यामीदित्या ग्रवंसो वो ग्रस्य यदर्यमन् भ्य ग्रा चिन्मयोभ् । युष्माकं मित्रावरुणा प्रशीतौ परि श्वप्रेव दुरितानि वृज्यीम् ४ \_ सुगो हि वौ ग्रर्यमन् मित्रु पन्थां ग्रन<u>ृत्त</u>रो वेरुग साधुरस्ति । तेनीदित्या ग्रिधि वोचता नो यच्छीता नो दुष्परिहन्तु शर्म ६ पिपेर्तु नो ग्रदिती राजपुत्रा ऽति द्वेषस्यर्यमा सुगेभिः। बृहन्मित्रस्य वर्रणस्य शर्मो पं स्याम पुरुवीरा ग्ररिष्टाः ७ त्रमतेनीदित्या महि वो महित्वं तदर्यमन् वरुग मित्र चार्र ५ त्री रौचना दिव्या धारयन्त हिरगययाः शूचयो धारपूताः । ग्रस्वंप्रजो ग्रनिमिषा ग्रदंब्धा उरुशंसा ग्रजवे मर्त्याय ६ त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये चे देवा स्रीसुर ये च मर्ताः । शतं नौ रास्व शरदौ विचचे ऽश्यामार्यूषि सुधितानि पूर्वा १०

न देि त्या वि चिकिते न सुव्या न प्राचीनेमादित्या नोत पृश्चा। पाक्यो चिद् वसवो धीयां चिद् युष्मानीतो स्रभेयं ज्योतिरश्याम् ११ यो राजंभ्य सृत्निभ्यो दुदाश यं वर्धयेन्ति पुष्टयंश्च नित्याः। स रेवान् याति प्रथमो रथेन वसुदावां विद्येषु प्रश्चस्तः १२ शुचिर्पः सूयवंसा स्रदेब्ध उपं चेति वृद्धवंयाः सुवीरः। निकृष्टं घृन्त्यन्तितो न दूराद् य स्रादित्यानां भवंति प्रणीतौ १३ स्रदिते मित्र वर्षणोत मृळ यद् वौ व्यं चेकृमा किद्यदागः। उर्वंश्यामभेयं ज्योतिरिन्द्र मा नौ दीर्घा स्रभि नेशन्तिमस्ताः १४ उभे स्रस्मै पीपयतः समीची दिवो वृष्टिं सुभगो नाम् पुष्यंन्। उभा चयावाजयंन् याति पृत्सू भावधौं भवतः साध् स्रस्मै १५ या वौ माया स्रिभिद्धहे यज्ञाः पाशां स्रादित्या रिपवे विचृत्ताः। स्रशीव तां स्रति येषुं रथेना रिष्टा उरावा शर्मन् त्स्याम १६ माहं मुघोनौ वर्ण प्रियस्यं भूरिदाव्य स्रा विदुं शूनेमापेः। मा रायो रीजन् त्सुयमादवं स्थां बृहद् वदेम विद्ये सुवीराः १७

## (६८) स्रष्टनविततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गृत्समदो गार्त्समदः कूर्मो वा ऋषिः । वरुणो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इदं क्रवेरोदित्यस्यं स्वराजो विश्वानि सान्त्यभ्यंस्तु मृह्णा । ग्रति यो मृन्द्रो युजथाय देवः सुंकीर्ति भिन्ने वर्रणस्य भूरेः १ तवं वृते सुभगासः स्याम स्वाध्यो वरुण तुष्ट्रवासेः । उपायंन उषसां गोमंतीना मृग्नयो न जर्रमाणा ग्रनु द्यून् २ तवं स्याम पुरुवीरंस्य शर्मं कुशंसंस्य वरुण प्रणेतः । यूयं नेः पुत्रा ग्रदितेरदब्धा ग्रभि चंमध्वं युज्याय देवाः ३ प्र सीमादित्यो ग्रंसृजद् विधताँ ग्रृतं सिन्धंवो वरुणस्य यन्ति । न श्राम्यन्ति न वि मुंचन्त्येते वयो न पृष्तू रघुया परिज्मन् ४ वि मच्छ्रंथाय रशनामिवागं ग्रुध्यामं ते वरुण खामृतस्यं । मा तन्तुंश्छेदि वयंतो धियं मे मा मात्रां शार्युपसंः पुर ग्रुतोः ५ ग्र<u>पो</u> सु म्यंच वरुण भियसं मत् सम्राळ्तावोऽनुं मा गृभाय । दामेव वृत्साद् वि मुंमुग्ध्यंही नृहि त्वदारे निमिषंश्वनेशे ६ मा नौ व्धैर्वरुष ये ते इष्टा वेनेः कृ्यवन्तंमसुर भ्रीणन्ति ।
मा ज्योतिषः प्रवस्थानि गन्म वि षू मृधेः शिश्रथो जीवसे नः ७
नमेः पुरा ते वरुणोत नून मुताप्रं तुविजात ब्रवाम ।
त्वे हि कुं पर्वते न श्रिता न्यप्रच्युतानि दूळभ वृतानि ६
परं ऋ्गा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्नन्यकृतेन भोजम् ।
ऋव्युष्टा इन्नु भूयंसीरुषास स्ना नौ जीवान् वरुण तासुं शाधि ६
यो में राजन् युज्यों वा सर्वा वा स्वप्ने भ्यं भीरवे मह्यमाहं ।
स्तेनो वा यो दिप्सति नो वृकों वा त्वं तस्माद वरुण पाह्यस्मान् १०
माहं मुघोनौ वरुण प्रियस्यं भूरिदाव्न स्ना विदं शूनमापेः ।
मा रायो राजन् तसुयमादवं स्थां बृहद् वदेम विदथे सुवीराः ११

(६६) नवनवतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गृत्समदो गार्त्समदः कूर्मो वा ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

धृतंत्रता स्रादित्या इषिरा स्रारे मत् कर्त रहुसूरिवार्गः ।
शृग्वतो वो वर्ण्ण मित्र देवा भुद्रस्य विद्वा स्रवेसे हुवे वः १
यूयं देवाः प्रमितर्यूयमोजो यूयं द्वेषांसि सनुतर्युयोत ।
स्रिभिचतारो स्रिभ च चर्मध्व मुद्या चे नो मृळयेतापुरं चे २
किमू नु वेः कृणवामापरेण किं सनेन वसव स्राप्येन ।
यूयं नो मित्रावरुणादिते च स्वस्तिमिन्द्रामरुतो दधात ३
हुये देवा यूयमिदापयः स्थ ते मृळत नार्धमानाय मह्यम् ।
मा वो रथी मध्यम्वाळते भू न्मा युष्मावत्स्वापिषुं श्रिमष्म ४
प्र व एको मिमय भूर्यागो यन्मा पितेवं कित्वं शशास ।
स्रारे पाशां स्रारे स्र्यानि देवा मा माधि पुत्रे विमिव ग्रभीष्ट ५
स्र्याञ्चो स्रद्या भवता यजत्रा स्रा वो हार्द्व भर्यमानो व्यययम् ।
त्राध्वं नो देवा निजुरो वृकेस्य त्राध्वं कृर्तादेवपदौ यजत्राः ६
माहं मुघोनौ वरुण प्रियस्यं भूरिदाव्य स्रा विद् शूनेमापेः ।
मा ग्रयो रीजन त्सुयमादवं स्थां बृहद् वंदेम विदथे सुवीराः ७

#### (१००) शततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । (१-५, ७, ८, १०) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्या ऋष्टम्या उत्तरार्धर्चस्य दशम्याश्चेन्द्रः (६) षष्ठ्या इन्द्रासोमौ (८) ऋष्टम्या पूर्वार्धर्चस्य सरस्वती (६) नवम्या बृहस्पतिः (११) एकादश्याश्च मरुतो देवताः । (१-१०) प्रथमादिदशर्चां त्रिष्टुप् (११) एकादश्याश्च जगती छन्दसी

ऋतं देवायं कृरवते संवित्र इन्द्रीयाहिघ्ने न रमन्त स्रापः । ग्रहरहर्यात्यक्तरपां कियात्या प्रथमः सर्ग ग्रासाम् १ यो वृत्राय सिन्मत्राभेरिष्यत् प्रतं जिनत्री विदुषं उवाच । पथो रदन्तीरनु जोषेमस्मै दिवेदिवे धुनैयो यन्त्यर्थम् २ <u>ऊ</u>र्ध्वो ह्यस्थादध्यन्त<u>रि</u>चे ऽधी वृत्राय प्र व्धं जीभार । मिहुं वसीन उप हीमदुद्रोत् तिग्मायुधो ग्रजयच्छत्रुमिन्द्रः ३ बृह्सस्पते तपुषाश्नैव विध्य वृक्षेद्ररसो ग्रसुरस्य वीरान्। यथां ज्वन्यं धृषुता पुरा चि देवा जेहि शत्रुंमुस्माकंमिन्द्र ४ त्र्यवं चिप <u>दिवो ग्रश्मानमु</u>च्चा ये<u>न</u> शत्रुं मन्दसानो <u>नि</u>जूर्वाः । तोकस्य सातौ तनेयस्य भूरे रस्माँ ग्रर्धं कृंगुतादिन्द्र गोनीम् ५ प्र हि क्रतुं वृहथो यं वनुथो रधस्य स्थो यर्जमानस्य चोदौ। इन्द्रांसोमा युवमुस्माँ ऋविष्ट मुस्मिन् भुयस्थे कृणुतमु लोकम् ६ न मा तमन्न श्रेमन्नोत तेन्द्र न वौचाम मा स्नोतेति सोमेम्। यो मैं पृणाद् यो ददुद् यो निबोधाद् यो मौ सुन्वन्तमुप गोभिरायत् ७ सरस्वित त्वमुस्माँ स्रीविङ्कि मुरुत्वेती धृषुती जैषि शत्रून्। त्यं चिच्छर्धन्तं तिवषीयमांग मिन्द्रौ हन्ति वृषभं शरिडंकानाम् ५ यो नः सनुत्य उत वो जिघ्लुर भिरूयाय तं तिगितेन विध्य। ग्रस्माकेभिः सत्वेभिः श्रर श्रेरे र्वीयां कृधि यानि ते कत्वीनि । ज्योगभूवन्ननुधूपितासो हत्वी तेषामा भरा नो वसूनि १० तं वः शर्धं मार्रुतं सुम्रुयुर्गिरो पं ब्रुवे नर्मसा दैव्यं जर्नम् । यथा रियं सर्ववीरं नशामहा ग्रपत्यसाचं श्रुत्यं दिवेदिवे ११

### (१०१) एकोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-६) प्रथमादिषड्टचां जगती (७) सप्तम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी <u> ग्रुस्माकं मित्रावरुणावतं</u> रथे मा<u>दि</u>त्ये रुद्रैर्वसुभिः सचाभुवा । प्र यद् वयो न पप्तन्वस्मनस्परि श्रवस्यवो हृषीवन्तो वनुर्षदः १ ग्रर्ध स्मा नु उद्वता सजोषसो रथं देवासो ग्रभि विज्ञु वाजयुम्। यदाशवः पद्याभिस्तित्रतो रर्जः पृथिव्याः सानौ जङ्गनन्त पाणिभिः २ उत स्य न इन्द्रौ विश्वचेषिण दिवः शर्धेन मारुतेन सुक्रतुः। त्रमु नु स्थात्यवृकाभि<u>रू</u>तिभी रथं मुहे सुनये वार्जसातये ३ उत स्य देवो भ्वनस्य सन्जिष् स्त्वष्टा ग्राभिः सजोषां जूजुवुद् रथम्। इळा भगों बृहद्दिवोत रोदंसी पूषा पुरंधिरश्चिनावधा पती ४ उत त्ये देवी सुभगे मिथूदृशो षासानक्ता जर्गतामपीजुवी। स्तुषे यद् वां पृथिवि नर्व्यसा वर्चः स्थातुश्च वयस्त्रवया उपस्तिरे ५ उत वः शंसमुशिजामिव श्म स्यहिर्बुध्योई ऽज एकपादुत । त्रित त्रृंभु ज्ञाः संविता चनौ दधे ऽपां नपौदाश्हेमौ धिया शिम ६ एता वौ वृश्म्युद्यंता यजत्रा ऋतं जन्नायवो नर्व्यंसे सम्। \_ श्रवस्यवो वार्जं चकानाः सप्तिर्न रथ्यो ग्रहं धीतिर्मश्याः ७

### (१०२) द्रचुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद मृषिः । (१) प्रथमर्चो द्यावापृथिव्यौ (२-३) द्वितीयातृतीययोरिन्द्रस्त्वष्टा वा (४-४) चतुर्थीपञ्चम्यो राका (६-७) षष्ठीसप्तम्योः सिनीवाली (६) ग्रष्टम्याश्च लिङ्गोक्ता देवताः । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्यां जगती (६-६) षष्ठचादितृचस्य चानुष्टुप् छन्दसी ग्रुस्य में द्यावापृथिवी त्रृतायृतो भूतमंवित्री वर्चसः सिषांसतः । ययोरायुः प्रतरं ते इदं पुर उपस्तुते वसूयुर्वां मृहो देधे १ मा नो गुह्या रिपं ग्रायोरहंन् दभन् मा नं ग्राभ्यो रीरधो दुच्छुनांभ्यः । मा नो वि यौः स्वरूपा विद्धि तस्यं नः सुम्नायृता मनस्य तत् त्वेमहे २ ग्रहेळता मनसा श्रुष्टिमा वेह दुहानां धेनुं पिप्युषीमस्रश्चतम् । पद्याभिराशुं वर्चसा च वाजिनं त्वां हिनोमि पुरुहूत विश्वहां ३ राकामृहं सुहवां सुष्टुती हुवे शृशोतुं नः सुभगा बोधतु त्मनां ।

सीव्यत्वर्पः सूच्याच्छिद्यमानया दर्तातु वीरं शतदीयमुक्थ्येम् ४ यास्ते राके सुमृतयः सुपेशेसो याभिर्ददीस दाशुषे वसूनि । ताभिनीं ऋद्य सुमनी उपागिह सहस्रपोषं सुभगे रर्राणा ४ सिनीवालि पृथेष्टुके या देवानामिस स्वसी । जुषस्व ह्व्यमाहृतं प्रजां देवि दिदिष्टि नः ६ या सुबाहः स्वङ्गुरिः सुषूमी बहुसूवेरी । तस्य विश्पत्वचै ह्विः सिनीवाल्ये जुहोतन ७ या गुङ्क्यां सिनीवाली या राका या सरेस्वती । इन्द्राणीमेह ऊतये वरुणानीं स्वस्तये ५

(१०३) त्रयुत्तरशततमं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋृषिः । रुद्रो देवता । त्रिष्टृप् छन्दः

त्रा ते पितर्मरुतां सुम्रमेत् मा नः सूर्यस्य संदृशौ य्योथाः। त्रभि नौ वीरो त्रर्वेति चमेतु प्र जयिमहि रुद्र प्रजाभिः १ त्वादेत्तेभी रुद्र शंतेमेभिः शतं हिमां ग्रशीय भेषुजेभिः। व्यर्रस्मद् द्वेषौ वितुरं व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषूचीः २ श्रेष्ठी जातस्यं रुद्र श्रियासि तुवस्तीमस्तवसां वज्रबाहो। पर्षि गः पारमंहैसः स्वस्ति विश्वां स्रभीती रपसो युयोधि ३ मा त्वां रुद्र चुक्रुधामा नमौभि मां दुष्टेती वृषभु मा सहूती। उन्नी वीरां स्रर्पय भेषुजेभि भिषक्तमं त्वा भिषजां शृशोमि ४ हवीमभिर्हवेते यो हुविर्भि रव् स्तोमेभी रुद्रं दिषीय। त्रमृदूदरं सुहवो मा नौ ऋस्यै बुभुः सुशिप्रौ रीरधन्मनायै ५ उन्मा ममन्द वृष्भो मुरुत्वान् त्वर्जीयसा वर्यसा नार्धमानम् । घृगीव छायामरपा स्रेशीया ऽऽ विवासेयं रुद्रस्यं सुम्रम् ६ क्वर्रस्य ते रुद्र मृळ्याकु हस्तो यो ग्रस्ति भेषुजो जलाषः । त्रपभर्ता रपंसो दैर्व्यस्या भी नु मा वृषभ चन्नमीथाः ७ प्र बुभवें वृष्भायं श्वितीचे महो महीं स्षृष्टितिमीरयामि । नुमुस्या केल्मलीकिनं नमीभिर्गृशीमिसे त्वेषं रुद्रस्य नाम ५ स्थिरेभिरङ्गैः पुरुरूपं उग्रो बुभुः श्क्रेभिः पिपिशे हिरंगयैः ।

ईशानाद्रस्य भुवनस्य भूरे नं वा उं योषद् रुद्रादंसुर्यम् ६ यहिन् बिभर्षि सार्यकानि धन्वा हिन् निष्कं येजतं विश्वरूपम् । अहिन्नदं देयसे विश्वमभ्वं न वा स्रोजीयो रुद्र त्वदंस्ति १० स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीममुपहृतुमुग्रम् । मृळा जिरित्रे रुद्र स्तर्वानो उन्यं ते स्रस्मिन्न वेपन्तु सेनाः ११ कुमारश्चित् पितरं वन्दंमानं प्रति नानाम रुद्रोपयन्तम् । भूरेर्दातारं सत्पतिं गृणीषे स्तुतस्त्वं भेषुजा रस्यस्मे १२ या वो भेषुजा मेरुतः शुचीनि या शंतमा वृषेणो या मेयोभु । यानि मनुरवृणीता पिता न स्ता शं च योश्चे रुद्रस्यं विश्म १३ परि णो हेती रुद्रस्यं वृज्याः परि त्वेषस्यं दुर्मृतिर्मृही गात् । स्रवं स्थिरा मृघवंदभ्यस्तनुष्व मीद्वंस्तोकाय तनयाय मृळ १४ एवा बिभ्रो वृषभ चेकितान यथां देव न हंणीषे न हंसि । हुवनश्रुन्नो रुद्रेह बौधि बृहद् वंदेम विदथे सुवीराः १४

### (१०४) चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । मरुतो देवताः । (१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चां जगती (१४) पञ्चदश्याश्च त्रिष्ठुप् छन्दसी धारावरा मुरुतो धृष्यवोजसो मृगा न भीमास्तविषीभिर्दार्चनः । अप्रयो न शृशुचाना ऋंजीषिणो भृमिं धर्मन्तो ऋपु गा ऋंवृरवत १ द्यावो न स्तृभिश्चितयन्त खादिनो व्यश्रीभ्रया न द्यंतयन्त वृष्टयः । रुद्रो यद् वो मरुतो रुक्मव बसो वृषाजिन पृश्न्याः शृक्च ऊर्धनि २ उचन्ते अश्वाः अत्याः इवाजिषु नदस्य कर्णेस्तुरयन्त ऋषुर्भः । हिरंगयशिप्रा मरुतो दिविध्वतः पृचं यां य पृषेतीभिः समन्यवः ३ पृचं ता विश्वा भुवंना वविचरे मित्रायं वा सद्मा जीरदानवः । पृषदश्वासो अनव्भराधस ऋजिप्यासो न व्युनेषु धूर्षदः ४ इन्धंन्वभिर्धेनुभी रुप्शद्धभि रध्वस्मिभः पृथिभिर्भ्राजदृष्टयः । या हंसासो न स्वसंराणि गन्तन् मधोर्मदाय मरुतः समन्यवः ५ या नो ब्रह्मोणि मरुतः समन्यवो नरां न शंसः सर्वनानि गन्तन । अश्वीमिव पिप्यत धेनुमूर्धनि कर्ता धियं जिर्त्रे वाजेपेशसम् ६ तं नो दात मरुतो वाजिनं रर्थ स्रापानं ब्रह्मं चित्रयंद् दिवेदिवे ।

इषं स्तोतृभ्यो वृजनेषु कारवे सिनं मेधामरिष्टं दुष्ट्रं सहः ७ यद् युञ्जते मुरुतौ रुक्मवे <u>ज</u>सो ऽश्वान् रथेषु भग त्रा सुदानेवः । धेनुर्न शिश्वे स्वसंरेषु पिन्वते जनीय रातहिवषे मुहीमिषेम् ८ \_\_\_\_ यो नौ मरुतो वृकर्<u>ताति</u> मर्त्यौ <u>रिपुर्</u>दधे वसवो रत्नेता <u>रि</u>षः । वर्तर्यत तपुषा चिक्रियाभि त मर्व रुद्रा ऋशसौ हन्तना वर्धः ६ चित्रं तद् वौ मरुतो याम चेकिते पृश्न्या यदूधरप्यापयौ दुहः। यद् वा निदे नवमानस्य रुद्रिया स्त्रितं जरीय जुरतामेदाभ्याः १० तान् वौ महो मुरुतं एवयाञ्नो विष्णीरेषस्य प्रभृथे हैवामहे। हिरेगयवर्णान् ककुहान् यतस्रुचो ब्रह्मगयन्तः शंस्यं राधे ईमहे ११ ते दर्शग्वाः प्रथमा युज्ञमूहिरे ते नौ हिन्वन्तूषस्रो व्युष्टिषु । उषा न रामीरं रुगैरपौर्णुते मुहो ज्योतिषा श्चता गोत्रर्यर्णसा १२ ते चो्गीभिररुगेभिनांञ्जिभी रुद्रा ऋतस्य सदेनेषु वावृधुः। निमेघमाना ऋत्येन पाजसा सुश्चन्द्रं वर्णं दिधरे सुपेशसम् १३ ताँ ईयानो महि वर्रूथमूतय उप घेदेना नर्मसा गृंगीमसि । त्रितो न यान् पञ्च होतृनुभिष्टय स्राव्वर्तदवराञ्चक्रियावसे १४ ययो रुध्रं पारयथात्यंहो ययो निदो मुञ्जर्थ वन्दितारेम् । म्रवांची सा मेरुतो या वे ऊति रो षु वाश्रेवं सुमृतिर्जिगातु १५

(१०४) पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रृषिः । ग्रपां नपात् देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

उपेमसृद्धि वाज्युर्वचस्यां चनौ दधीत नाद्यो गिरौ मे।

श्र्रपां नपौदाशुहेमो कुवित् स सुपेश्रीसस्करित जोषिषद्धि १

इमं स्वेस्मै हृद ग्रा सुर्तष्टुं मन्त्रं वोचेम कुविदेस्य वेदेत्।

श्र्रपां नपौदसुर्यस्य मृह्षा विश्वीन्ययों भुवना जजान २

सम्नया यन्त्युर्प यन्त्यन्याः समानमूर्वं नृद्याः पृणन्ति।

तमू शुचिं शुचैयो दीदिवांसे मृपां नपौतं परिं तस्थुरापः ३

तमस्मेरा युवृतयो युवीनं मर्मृज्यमीनाः परिं यन्त्यापः।

स शुक्रेभिः शिक्वभी रेवदस्मे दीदायीनिध्मो घृतनिर्णिगप्सु ४

ग्रुस्मै तिस्रो ग्रेव्यथ्याय नारीर्देवायं देवीर्दिधिष्-त्यन्नम् । कृतां इवोप हि प्रसर्से ऋप्सु स पीयूषं धयति पूर्वसूनाम् ५ त्र<u>श्</u>रश्चस्यात्र जिनेमास्य <u>च</u>स्वे र्द्धहो <u>रिषः सं</u>पृचेः पाहि सूरीन् । त्र<u>यामास्</u> पूर्ष् पुरो त्र्रप्रमृष्यं नारातयो वि न<u>श</u>न्नानृतानि ६ स्व ग्रा दमें सुदुघा यस्ये धेनुः स्वधां पीपाय सुभ्वन्नेमत्ति । सो ऋपां नपदूर्जयेन्च प्स्वर्नत वसदेयाय विधते वि भाति ७ यो ग्रप्स्वा श्चिना दैर्व्येन ऋतावाजस्त उर्विया विभाति । वया इदुन्या भुवनान्यस्य प्र जायन्ते वीरुधेश्च प्रजाभिः ५ <u>ऋपां नपादा ह्यस्थीदुपस्थं जिह्यानीमूर्ध्वो विद्युतं</u> वसीनः । तस्य ज्येष्ठं महिमानुं वहन्ती हिरंगयवर्णाः परि यन्ति युह्नीः ६ हिरेरायरूपः स हिरेरायसंदृ गुपां नपात् सेदु हिरेरायवर्गः । हिरगययात् परि योनैर्निषद्यां हिरग्यदा देदुत्यन्नमस्मै १० तद्स्यानीकमुत चार् नामापीच्यं वर्धते नप्तुरपाम् । यमिन्धते युवृतयुः समित्था हिरेगयवर्णं घृतमन्नेमस्य ११ ग्रुस्मै बेहूनामेवमाय सरूये युज्ञैर्विधेमु नर्मसा हुविर्भिः। सं सानु मार्ज्मि दिधिषामि बिल्मै र्दधाम्यद्वैः परि वन्द ऋग्भिः १२ स ईं वृषाजनयुत् तासु गर्भं स ईं शिशंधियति तं रिहन्ति । सो ग्रपां नपादनेभिम्लातवर्शो ऽन्यस्यैवेह तुन्वी विवेष १३ <u> ग्रुस्मिन् पुदे पेरमे तेस्थिवांसी मध्वस्मभिर्विश्वही दीदिवांसीम् ।</u> <u> ऋषो</u> नप्त्रे घृतम<u>न्नं</u> वहन्तीः स्<u>व</u>यमत्केः परि दीयन्ति युह्णीः १४ त्र्यांसमग्ने सुन्तितिं जनाया यांसमु मुघवद्भ्यः सुवृक्तिम् । विश्वं तद् भुद्रं यदवंन्ति देवा बृहद् वंदेम विदथे सुवीराः १४

## (१०६) षडुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । (१) प्रथमर्च इन्द्रो मधुश्च

(२) द्वितीयाया मरुतो माधवश्च (३) तृतीयायास्त्वष्टा शुक्रश्च (४) चतुर्थ्या स्त्राग्नः शुचिश्च (४) पञ्चम्या इन्द्रो नभश्च (६) षष्ठचाश्च मित्रावरुणौ नभस्यश्च देवताः । जगती छन्दः

तुभ्यं हिन्<u>वा</u>नो वंसिष्ट्र गा <u>ऋ</u>पो ऽधुं ज्ञन् त्सीमविभिरद्रिभिर्नरः । पिबेन्द्र स्वाहा प्रहुंतं वर्षट्कृतं होत्रादा सोमं प्रथमो य ईशिषे १ युज्ञैः संमिश्लाः पृषेतीभिर्म्यृष्टिभि यांमेञ्छुभासौ स्रुञ्जिषुं प्रिया उत । स्रासद्यां बृहिंभेरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिबता दिवो नरः २ स्रुमेवं नः सुहवा स्रा हि गन्तेन नि बृहिंषिं सदतना रिणेष्टन । स्र्रथां मन्दस्व जुजुषाणो स्रन्धं सस्त्वष्टेंदेवेभिर्जिनिभिः सुमद्गेणः ३ स्रा विच्च देवाँ इह विप्रु यिच चो शन् होतुर्नि षेदा योनिषु त्रिषु । प्रिति वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबाग्नीभात् तर्व भागस्य तृप्णुहि ४ एष स्य ते तुन्वौ नृम्णुवर्धनः सह स्रोजेः प्रदिवि बाह्रोहितः । तुभ्यं सुतो मेघवन् तुभ्यमार्भृत स्त्वमेस्य ब्राह्मणादा तृपत् पिब ४ जुषेथां युज्ञं बोधतं हर्वस्य मे सत्तो होतां निविदः पूर्व्यां स्रनुं । स्रच्छा राजाना नमं एत्यावृतं प्रशास्त्रादा पिंबतं सोम्यं मधुं ६

### **ग्र**ष्टमोऽध्यायः

। व० १ २७

(१०७) सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋ्यां द्रविगोदाः (४) पञ्चम्या ऋश्विनौ (६) षष्ठचाश्चाग्निर्देवताः । जगती छन्दः

मन्दंस्व होत्रादनु जोष्मन्धसो ऽध्वर्यवः स पूर्णा वष्टियासिचेम् । तस्मा एतं भरत तद्वशो दृदि होत्रात् सोमं द्रविणोदः पिबं त्र्मृतुभिः १ यमु पूर्वेमहेवे तिमदं हेवे सेदु हव्यो दृदियों नाम पत्यते । अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधुं पोत्रात् सोमं द्रविणोदः पिबं त्र्मृतुभिः २ मेद्येन्तु ते वह्नयो येभिरीयसे ऽरिषणयन् वीळयस्वा वनस्पते । अग्रयूयां धृष्णो अभिगूर्या त्वं नेष्ट्रात् सोमं द्रविणोदः पिबं त्र्मृतुभिः ३ अपाद्धोत्रादुत पोत्रादंमत्तो त नेष्ट्रादंजुषत् प्रयो हितम् । तुरीयं पात्रममृत्तममंत्यं द्रविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः ४ अर्वाञ्चम्ह यय्यं नृवाहंणं रथं युञ्जाथामिह वां विमोचेनम् । पृङ्क्तं हुवींषि मधुना हि कं गृत मथा सोमं पिबतं वाजिनीवसू ४ जोष्येग्ने सिमधं जोष्याहंतिं जोषि ब्रह्म जन्यं जोषि सुष्टृतिम् । विश्वेभिर्विश्वां त्र्मृतुनां वसो मृह उ्शन् देवां उंश्वतः पायया हुविः ६

## (१०८) ग्रष्टोत्तरशततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रृषिः । सविता देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

उदु ष्य देवः संविता सवायं शश्चत्तमं तद्पा वहिरस्थात्। नूनं देवेभ्यो वि हि धाति रब मथाभंजद् वीतिहौत्रं स्वस्तौ १ -विश्वस्य हि श्रृष्टये देव ऊर्ध्वः प्र बाहवा पृथुपा<u>शिः</u> सिसंर्ति । त्र्यापेश्चिदस्य वृत त्र्या निर्मृया <u>त्र</u>्ययं चिद् वातौ रमते परिज्मन् २ <u>त्र्राशुभिश्चिद्यान्</u> वि मुंचाति नून मरीरमुदर्तमानं चिदेतौः। त्रह्मर्षुणां चिन्नचयाँ त्रविष्या मन् वृतं संवित्मींक्यागीत् ३ पुनः समेव्यद् वितेतुं वयन्ती मुध्या कर्तोन्यधाच्छक्म धीरः। उत् संहायस्थाद् व्यूरेतूरॅंदर्धर रमेतिः सिवता देव स्रागीत् ४ नानौकांसि दुर्यो विश्वमायु विं तिष्ठते प्रभवः शोको स्रुग्नेः । ज्येष्ठं माता सूनवे भागमाधा दन्वस्य केर्तमिषितं संवित्रा ४ समाववर्ति विष्ठितो जिगीषु विश्वेषां काम्श्वरतामुमाभूत्। शश्वाँ ग्रपो विकृतं हिल्यागादन् वृतं संवितुर्दैव्यस्य ६ त्वया हितमप्येमुप्सु भागं धन्वान्वा मृग्यसो वि तस्थुः। वर्नानि विभ्यो निकरस्य तानि वृता देवस्य सवितुर्मिनन्ति ७ याद्राध्यं१ वरुगो योनिमप्य मनिशितं निमिषि जर्भुरागः। विश्वी मार्तारडो वजमा पशुर्गीत् स्थशो जन्मीनि सविता व्याकः ५ न यस्येन्द्रो वर्रुणो न मित्रो वतमैर्यमा न मिनन्ति रुद्रः । नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं संवितारं नमौभिः ६ भगुं धियं वाजयन्तः पुरन्धं नराशंसो ग्रास्पतिनीं ग्रव्याः । त्र्याये वामस्य संगुथे रयीगां प्रिया देवस्य सवितः स्यीम १० ग्रस्मभ्यं तद् दिवो ग्रद्भ्यः पृथिव्या स्त्वया दत्तं काम्यं राध ग्रा गात्। शं यत् स्तोतृभ्यं स्रापये भवा त्युरुशंसाय सवितर्जरित्रे ११

(१०६) नवोत्तरशततमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । ग्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः ग्राविशव तदिदर्थं जरेथे गृधेव वृत्तं निधिमन्तमच्छ । ब्रह्मारोव विदर्थ उन्थशासी दूतेव हव्या जन्यी पुरुत्रा १ प्रातुर्यावर्गा रथ्येव वीरा ऽजेव युमा वरमा संचेथे। मेने इव तुन्वाई शुम्भमाने दंपतीव क्रत्विदा जनेषु २ शृङ्गेव नः प्रथमा र्गन्तमुर्वाक् छुफाविव जर्भुरागा तरीभिः। चक्रवाकेव प्रति वस्तीरुस्रा ऽर्वाञ्ची यातं रथ्येव शक्रा ३ नावेर्व नः पारयतं युगेव नभ्येव न उपुधीव प्रधीव । श्वानैव नो ग्ररिषरया तुनूनां खृगेलेव विस्त्रसः पातमुस्मान् ४ वातेवाजुर्या नुद्येव रोति रत्ती ईव चत्तुषा योतमुर्वाक्। हस्तांविव तुन्वेई शंभविष्ठा पारेव नो नयतुं वस्यो ग्रच्छ ५ त्र्योष्ठांविव मध्<u>वा</u>स्त्रे वर्दन्<u>ता</u> स्तर्नाविव पिप्यतं जीवसे नः । नासैव नस्तन्वौ रिचतारा कर्णाविव सुश्रुतौ भूतम्समे ६ हस्तैव शक्तिम्भि संदुदी नः चामैव नः समजतं रजसि। इमा गिरौ त्रश्विना युष्मयन्तीः च्रणोत्रेणेव स्वधितिं सं शिशीतम् ७ \_ एतानि वामश्विना वर्धनानि ब्रह्म स्तोमं गृत्समुदासौ ग्रक्रन् । -तानि नरा जुजुषागोपे यातं बृहद् वेदेम <u>वि</u>दर्थे सुवीराः ५

(११०) दशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद त्रमृषिः । (१-४,६) प्रथमादिपञ्चर्चां षष्ठचाः पूर्वार्धस्य च सोमापूषगौ (६) षष्ठचा उत्तरार्धस्य चादितिर्देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

सोमीपूषणा जर्नना रयीणां जर्नना दिवो जर्नना पृथिव्याः । जातौ विश्वस्य भुवंनस्य गोपौ देवा ग्रंकृरवन्नमृतंस्य नाभिम् १ इमौ देवौ जार्यमानौ जुषन्ते मौ तर्मास्य गृहतामजुष्टा । ग्राभ्यामिन्द्रंः पुक्वमामास्वन्तः सोमापूषभ्यां जनदुस्त्रियासु २ सोमीपूषणा रजसो विमानं सप्तचेक्रं रथमविश्वमिन्वम् । विष्वृवृतं मनसा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषणा पर्श्वरिश्मम् ३ दिव्यश्न्यः सद्देनं चक्र उञ्चा पृथिव्यामन्यो ग्रध्यन्तरिन्ने । ताव्समभ्यं पुरुवारं पुरुन्नं रायस्पोषं विष्यतां नाभिमस्मे ४ विश्वन्यन्यो भुवना जुजान् विश्वमन्यो ग्रंभिचन्नांण एति । सोमापूषगाववितं धिर्यं मे युवाभ्यां विश्वाः पृतेना जयेम ४ धिर्यं पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो रियं सोमो रियपतिर्दधातु । स्रवितु देव्यदितिरनुर्वा बृहद् विदेम विदर्थे सुवीराः ६

(१११) एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्ज्यूचोर्वायुः (३) तृतीयाया इन्द्रवायू (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य मित्रावरुगौ (७-६) सप्तम्यादितृचस्याश्विनौ (१०-१२) दशम्यादितृचस्येन्द्रः (१३-१५) त्रयोदश्यादितृचस्य विश्वे देवाः (१६-१८) षोडश्यादितृचस्य सरस्वती (१६-२१) एकोनविंश्यादितृचस्य द्यावापृथिव्यौ हविर्धाने वा (१६) एकोनविंश्यास्तृतीयपादस्य चाग्निर्वा देवताः । (१-१५, १६-२१) प्रथमादिपञ्चदशर्चामेकोनविंश्यादितृचस्य च गायत्री (१६-१७) षोडशीसप्तदश्योरनुष्ट्प् (१८) ग्रष्टादश्याश्च बृहती छन्दांसि वायो ये ते सहस्त्रिणो रथिसस्तेभिरा गीह । नियुत्वान्सोमीपीतये १ नियुत्वनि वायवा गिह्या यं शक्रो श्रीयामि ते। गन्तिसि सुन्वतो गृहम् २ श्क्रस्याद्य गर्वाशिर इन्द्रवायू नियुत्वतः । स्रा यति पिर्वतं नरा ३ र्युयं वो मित्रावरुणा स्तः सोमे त्रृतावृधा । ममे<u>दि</u>ह श्रु<u>तं</u> हर्वम् ४ राजीनावनिभिद्रहा ध्रुवे सर्दस्युत्तमे । सहस्रस्थ्रण ग्रासाते ४ ता समाजी घृतास्ती ग्रादित्या दान्निस्पती । सचैते ग्रनीवह्नरम् ६ गोमंदू षु नांस्त्या ऽश्वांवद् यातमश्विना । वृतीं रुद्रा नृपाय्यंम् ७ न यत् परो नान्तरं स्राद्धर्षद् वृषरवसू । दुःशंसो मत्यौ रिपुः ५ ता नु ग्रा वौळ्हमश्विना रियं पिशङ्गसंदृशम् । धिष्पर्या वरिवोविदेम् ६ इन्द्रौ ऋङ्ग मृहद् भया मुभी षदर्प चुच्यवत् । स हि स्थिरो विचेर्षणिः १० इन्द्रेश्च मृळयोति नो न नेः पृश्चादुघं नेशत् । भुद्रं भेवाति नः पुरः ११ इन<u>्द</u>्र ग्राशांभ्यस्प<u>रि</u> सर्वाभ्यो ग्रभंयं करत्। जेता शत्रून् विचेर्षिशः १२ विश्वे देवास ग्रा गेत शृगुता में इमं हर्वम् । एदं बृहिंर्नि षीदत १३ तीवो वो मध्माँ ग्रयं शनहौत्रेषु मत्सरः । एतं पिबत् काम्यम् १४ इन्द्रेज्येष्ट्रा मरुद्ग्णा देवाँसः पूर्षरातयः । विश्वे मर्म श्रुता हर्वम् १५ ग्रम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । त्रप्रशस्ता ईव स्मसि प्रशंस्तिमम्ब नस्कृधि १६

त्वे विश्वी सरस्वित श्रितार्यूषि देव्याम् । शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिङ्कि नः १७ इमा ब्रह्म सरस्वित जुषस्व वाजिनीवित । या ते मन्म गृत्सम्दा त्रृंताविर प्रिया देवेषु जुह्नित १८ प्रेतो युज्ञस्य शुंभुवी युवामिदा वृंगीमहे । श्रुग्निं चे हव्यवाहेनम् १६ द्यावी नः पृथिवी इमं सिधम्द्य दिविस्पृशीम् । युज्ञं देवेषु यच्छताम् २० स्रा वीमुपस्थमहुहा देवाः सीदन्तु युज्ञियीः । इहाद्य सोमेपीतये २१

## (११२) द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । शकुन्तो (कपिञ्जलरूपीन्द्रः) देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

किनेक्रद<u>ज</u>नुषं प्रब्रु<u>वा</u>ण इये<u>र्ति</u> वाचेम<u>ि</u>रते<u>व</u> नावेम् । सुमङ्गलेश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदिभिभा विश्वर्या विदत् १ मा त्वा श्<u>ये</u>न उद् विधीन्मा सुपर्णो मा त्वा विद्दिषुमान् <u>वी</u>रो ग्रस्ता । पित्र्यामनु प्रदिश्ं किनेक्रदत् सुमङ्गलो भद्र<u>वा</u>दी वेदेह २ ग्रवं क्रन्द दि<u>त्त्</u>णतो गृहाणां सुमङ्गलो भद्र<u>वा</u>दी शंकुन्ते । मा नः स्तेन ईशत् माघशंसो बृहद् वेदेम <u>वि</u>दर्थे सुवीराः ३

## (११३) त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य शौनको गृत्समद ऋषिः । शकुन्तो (कपिञ्जलरूपीन्द्रः) देवता । (१,३) प्रथमातृतीययोर्ऋचोर्जगती (२) द्वितीयायाश्चातिशक्वर्यष्टिर्वा छन्दसी

शकुन्तः कपिञ्जलरूपीन्द्रः । जगती २ ग्रतिशक्वरी ग्रष्टिर्वा । प्रदित्ति शिद्धि गृंशन्ति कारवो वयो वदेन्त त्रृतुथा शकुन्तेयः । उभे वाचौ वदित सामगा ईव गायत्रं च त्रेष्टुंभं चानुं राजित १ उद्गतिवं शकुने सामं गायिस ब्रह्मपुत्र ईव सर्वनेषु शंसिस । वृषेव वाजी शिश्रुंमतीरपीत्यां सर्वतो नः शकुने भुद्रमा वद विश्वतो नः शकुने पुर्यमा वद २ ग्रावदंस्त्वं शंकने भद्रमा वद तष्शीमासीनः समितं चिकिद्धि नः ।

त्र्यावदंस्त्वं शेकुने भुद्रमा वेद तूष्णीमासीनः सुमृतिं चिकिद्धि नः । यदुत्पतुन् वदेसि कर्क्रियेथा बृहद् वेदेम विदर्थे सुवीरोः ३ सोमस्य मा तवसं वद्यंग्ने विह्नं चकर्थ विद्ये यर्जध्यै। देवाँ ग्रच्छा दीर्घद् युञ्जे ग्रद्धिं शमाये ग्रीग्ने तुन्वं जुषस्व १ प्रार्ञ्च युज्ञं चेकृम् वर्धेतां गीः समिद्धिरिग्नं नर्मसा दुवस्यन् । दिवः शेशासुर्विदथी कवीनां गृत्सीय चित् तुवसे गातुमीषुः २ मयौ द<u>धे</u> मेधिरः पूतदेन्नो दिवः सुबन्धुर्जनुषा पृ<u>थि</u>व्याः । त्र्यविन्दन् दर्शतम्प्स्वर्शन्ता र्देवासौ <u>त्र</u>ग्निम्प<u>सि</u> स्वसूचफर्लूगाम् ३ त्र्यवर्धयन् त्सुभगं <u>सप्त यह्नीः श्वेतं</u> जैज्ञानम<u>र</u>ुषं म<u>हि</u>त्वा । शिशं न जातम्भ्यारुरश्चा देवासौ ऋग्निं जनिमन् वपुष्यन् ४ शक्रे<u>भि</u>रङ्गे रर्ज ग्राततुन्वान् क्रतुं पुनानः क्वविभिः पुवित्रैः । शोचिर्वसानः पर्यायुरपां श्रियौ मिमीते बृहुतीरनूनाः ५ ववाजो सीमनेदतीरदेब्धा दिवो यह्वीरवेसाना ग्रनेग्नाः । सना ग्रत्री युवतयः सयौनी रेकं गर्भं दिधरे सप्त वार्णीः ६ स्तीर्णा ग्रेस्य संहती विश्वरूपा घृतस्य योनौ स्ववशे मध्नाम् । ग्रस्थ्रत्रं धेनवः पिन्वंमाना मही दस्मस्यं मातरां समीची ७ बुभागः सूनो सहसो व्यद्योद् दर्धानः शक्रा रभसा वर्ष्षि । श्चोतेन्ति धारा मधुनो घृतस्य वृषा यत्रे वावृधे काव्येन 🕏 पितुश्चिदुर्धर्जनुषा विवेद व्यस्य धारा ग्रस्जद् वि धेनाः । गुहा चरेन्तं सरिवंभिः शिवेभि दिंवो यह्नीभिनं गुहां बभूव ६ पितुश्च गर्भं जिनुतुर्श्च बभ्रे पूर्वीरेको ग्रधयुत् पीप्यानाः । वृष्णे सपती शुचेये सर्बन्ध्र उभे ग्रेस्मै मनुष्येई नि पहि १० उरो महाँ स्रीनिबाधे वैवर्धा ऽऽपौ स्रुग्निं युशसः सं हि पूर्वीः । त्रमृतस्य योनविशयुद् दर्मना जामीनामुग्निरपसि स्वसृंगाम् ११ त्रको न बुभिः संमिथे मुहीनां दिदृ चेयः सूनवे भात्रीजीकः । उदुस्त्रिया जिनता यो जजाना ऽपां गर्भो नृतमो यह्नो ऋग्निः १२ त्रुपां गर्भं दर्शतमोषेधी<u>नां</u> वर्ना जजान सुभ<u>गा</u> विरूपम् । देवासंश्चिन्मनेसा सं हि जग्मुः पनिष्ठं जातं तुवसं दुवस्यन् १३ बृहन्त इद् भानवो भार्त्रृजीक मुग्निं संचन्त विद्युतो न शक्राः।

गुहैव वृद्धं सदे<u>सि</u> स्वे <u>अन्तर्पार ऊ</u>र्वे <u>अ</u>मृतं दुहोनाः १४ ईळे च त्वा यर्जमानो हुविभि रीळे सखित्वं स्मृतिं निकामः। देवैरवौ मिमीहि सं जीरत्रे रचा च नो दम्यैभिरनीकैः १४ <u>उपन्</u>चेतारुस्तर्वं सुप्र<u>शी</u>ते ऽग्ने विश्वा<u>नि</u> धन्या दर्धानाः । सुरेतसा श्रवसा तुर्ञ्जमाना ग्रभि ष्यमि पृतना यूँरदेवान् १६ \_ स्रा देवानामभवः <u>केतु</u>रग्ने मुन्द्रो विश्व<u>ानि</u> कार्व्यानि <u>वि</u>द्वान् । प्रति मर्तो अवासयो दर्मूना अनु देवान् रिथरो यासि सार्धन् १७ नि द्रेरोणे ऋमृतो मर्त्यानां राजां ससाद विदथानि सार्धन्। घृतप्रतीक उ<u>र्विया</u> व्यद्य<u>ौ द्</u>ग्निर्विश्व<u>ानि</u> काव्यानि <u>विद्वा</u>न् १८ \_ स्रा नौ गहि <u>स</u>रूयेभिः <u>शि</u>वेभि र्मुहान् मुहीभि<u>रू</u>तिभिः सरगयन् । ग्रम्मे रियं बेहुलं संतरत्रं सुवार्च भागं युशर्स कृधी नः १६ एता ते ग्रमे जनिमा सर्नान प्र पूर्व्याय नूतनानि वोचम्। \_ मुहान्ति वृष्णे सर्वना कृतेमा जन्मन्जन्मन् निहितो जातवैदाः २० जन्मन्जन्मन् निहितो जातवैदा विश्वामित्रेभिरिध्यते ग्रजस्तः । तस्य व्यं सुमृतौ युज्ञियस्या ऽपि भुद्रे सौमनुसे स्याम २१ इमं युज्ञं संहसावृन् त्वं नौ देवृत्रा धैहि सुक्रतो रर्राणः । \_ प्रयंसि होतर्बृहुतीरिषो नो ऽग्ने महि द्रवि<u>ण</u>मा यंजस्व २२ इळामग्ने पुरुदंसं सुनिं गोः शिश्चत्तमं हर्वमानाय साध। स्यार्नः सूनुस्तनेयो विजावा ऽग्ने सा ते सुमृतिर्भूत्वसमे २३

(११५) पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । वैश्वानरोऽग्निर्देवता । जगती छन्दः

वैश्वान्रायं धिषणांमृतावृधं घृतं न पूतम्ग्रयं जनामसि । द्विता होतां मनुषश्च वाघतां धिया रथं न कुर्लिशः समृंगवित १ स रोचयज्जनुषा रोदंसी उभे स मात्रोरंभवत् पुत्र ईडर्चः । हुव्यवाळ्ग्रिरजरश्चनीहितो दूळभी विशामितिथिर्विभावंसुः २ क्रत्वा दर्चस्य तरुषो विधर्मणि देवासी श्रुग्निं जनयन्त चित्तिभिः । रुरुचानं भानुना ज्योतिषा महा मत्यं न वार्जं सिन्ष्यन्नुपं ब्रुवे ३ श्रा मन्द्रस्यं सिन्ष्यन्तो वरेंगयं वृणीमहे श्रह्णं वार्जमृग्मियंम् । रातिं भृगूंगाम्शिजं कविक्रेतु मृग्निं राजन्तं दिव्येने शोचिषां ४ <u>अ</u>ग्निं सुम्नार्य दिधरे पुरो जना वार्जश्रवसिम्ह वृक्तर्बर्हिषः । यतस्रीचः सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रं युज्ञानां साधिदिष्टिम्पसीम् ४ पार्वकशोचे तव हि चयं परि होतर्य्ज्ञेषु वृक्तबहिषो नरः। ग्रमे दुवं इच्छमानास ग्राप्य मुपसिते द्रविंगं धेहि तेभ्यः ६ त्रा रोदंसी त्रपूरादा स्वर्मेह जातं यदेनमुपसो त्रधारयन्। सो ग्रंध्वराय परि गीयते कवि रत्यो न वार्जसातये चनौहितः ७ नुमुस्यते हुव्यदोतिं स्वध्वरं दुवस्यत् दम्यं जातवेदसम्। रथीर्ऋतस्यं बृह्तो विचेर्षिण रिग्निर्देवानामभवत् पुरोहितः ५ \_ तिस्रो युह्नस्यं <u>स</u>मि<u>धः परिज्मनो</u> ऽग्नेरंपुनन्नुशिजो ग्रमृत्यवः । तासामेकामदेधर्मर्त्ये भुजे मु लोकमु द्वे उप जामिमीयतुः ६ विशां कविं विश्पतिं मानुषीरिषः सं सीमकृरवन् त्स्वधितिं न तेजसे। स उद्वतौ निवतौ याति वेविषत् स गर्भमेषु भ्वनेषु दीधरत् १० स जिन्वते जठरेषु प्रजज्ञिवान वृषां चित्रेषु नानंदुन्न सिंहः । वैश्वानुरः पृथुपाजा ग्रमेर्त्यो वस् रता दर्यमानो वि दाश्षे ११ वैश्वानुरः प्रतथा नाकमार्रहद् दिवस्पृष्ठं भन्देमानः सुमन्मेभिः । स पूर्ववज्जनयेञ्चन्तवे धर्न समानमज्मं पर्येति जागृविः १२ त्रमृतावनि युज्ञियं विप्रमुक्थ्यर्रमा यं दुधे मतिरिश्वी दिवि चर्यम् । तं चित्रयमिंहरिकेशमीमहे सुदीतिमुग्निं सुविताय नव्यसे १३ शुचिं न यामीनिषरं स्वर्दृशं केतुं दिवो रीचनुस्थामुषुर्बुधीम् । अप्रिं मूर्धाने दिवो अप्रितिष्कृतं तमीमहे नमसा वाजिनं बृहत् १४ मुन्द्रं होतारं शुचिमद्वयाविनुं दम्नसमुक्थ्यं विश्वचेर्षिणम्। रथं न चित्रं वर्पुषाय दर्शतं मनुहिंतं सदमिद् राय ईमहे १५

(११६) षोडशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । वैश्वानरोऽग्निर्देवता । जगती छन्दः

वैश्वानुरायं पृथुपाजेसे विपो रत्नां विधन्त धरुगेषु गातेवे । ऋग्निहिं देवाँ ऋमृतौ दुवस्य त्यथा धर्माणि सनता न दूंदुषत् १ ऋन्तर्दूतो रोदंसी दुस्म ईयते होता निषेत्तो मनुषः पुरोहितः । चर्यं बृहन्तं परि भूषति द्युभि देंवेभिरिग्निरिष्तितो धियावसः २ केतुं युज्ञानां विदर्थस्य सार्धनुं विप्रसि ऋग्निं महयन्त चित्तिभिः। त्रपा<u>रि</u> यस्मिन्नधि संदुधुर्गिर स्तस्मिन्त्सुम्नानि यजीमान् त्रा चीके ३ पिता युज्ञानामसुरो विपश्चितां विमानमप्रिर्व्यनं च वाघताम् । त्रा विवेश रोदंसी भूरिवर्पसा पुरुप्रियो भन्दते धामेभिः कविः ४ चन्द्रमुग्निं चन्द्ररेथं हरिवृतं वैश्वानुरमप्सुषदं स्वर्विदेम् । विगाहं तूर्णिं तर्विषीभिरावृतं भूर्णिं देवासं इह सुश्रियं दधः ४ त्रुप्रिर्देवेभिर्मन्षश्च जन्तुभि स्तन्वानो युज्ञं पुरुपेशसं धिया। रथीरन्तरीयते साधिदिष्टिभि जीरो दर्मना ग्रभिशस्तिचातेनः ६ त्रमे जरस्व स्वप्तय ग्रायुं नयूर्जा पिन्वस्व समिषौ दिदीहि नः। वर्यास जिन्व बृहुतश्चे जागृव उशिग्देवानामसि सुक्रतुर्विपाम् ७ विश्पति यह्नमतिथिं नरः सदौ यन्तारं धीनामुशिजे च वाघतीम् । ग्रुध्वरागां चेतेनं जातवेदसं प्र शंसिन्त नमसा जूतिभिर्वृधे ५ विभावां देवः सुरगः परि चिती रिग्नर्बभूव शर्वसा सुमद्रेथः । तस्य वृतानि भूरिपोषिशौ व्यामुपं भूषेम् दम् ग्रा स्वृक्तिभिः ६ वैश्वीनर तव धामानया चेके येभिः स्वर्विदर्भवो विचन्नण। जात ग्रापृंगो भ्वनानि रोदंसी ग्रमे ता विश्वा परिभूरंसि त्मना १० वैश्वान्रस्यं दंसनिभ्यो बृह दरिगादेकः स्वप्स्ययां क्विः। उभा पितरो मुहयेन्नजायता ग्रिर्द्यावीपृथिवी भूरिरेतसा ११

## (११७) सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र त्रृषिः । (१) प्रथमर्च इध्मः सिमद्धो वाग्निः (२) द्वितीयायास्तनूनपात् (३) तृतीयाया इळः (४) चतुर्थ्या बर्हिः (५) पञ्चम्या देवीर्द्वारः (६) षष्ठचा उषासानक्ता (७) सप्तम्या देव्यौ होतारौ प्रचेतसौ (५) त्रष्टम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः (६) नवम्यास्त्वष्टा (१०) दशम्या वनस्पतिः (११) एकादश्याश्च स्वाहाकृतयो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

समित्संमित् सुमनां बोध्यस्मे शुचाशुंचा सुमृतिं रासि वस्वैः । ग्रा देव देवान् यथाय विज्ञ सखा सखीन् त्सुमनां यद्धयमे १ यं देवासस्त्ररहंनायजन्ते दिवेदिवे वर्ष्णो मित्रो ग्रुमिः । सेमं युज्ञं मधुमन्तं कृधी न स्तनूनपाद् घृतयोनिं विधन्तम् २ प्र दीधितिर्विश्ववारा जिगाति होतारिमळः प्रथमं यर्जध्यै। म्रच्छा नमोभिर्वृष्भं वन्दध्यै स देवान् येचदिषितो यजीयान् ३ कुर्ध्वो वां गातुरिध्वरे ग्रीका यूर्ध्वा शोचींषि प्रस्थिता रजांसि । दिवो वा नाभा नयसादि होती स्तृशीमहि देवव्यचा वि बहिः ४ सप्त होत्राणि मनसा वृणाना इन्वन्तो विश्वं प्रति यन्नतेने । नृपेशसो विदथेषु प्र जाता ऋभी ईमं युज्ञं वि चरन्त पूर्वीः ४ \_ स्रा भन्दमाने उषसा उपकि उत स्मेयेते तुन्वाई विरूपे। यथां नो मित्रो वरुणो जुजीष दिन्द्री मुरुत्वाँ उत वा महीभिः ६ दैञ्या होतीरा प्रथमा नयृञ्जे सप्त पृज्ञासः स्वधयी मदन्ति । ऋृतं शंसन्त ऋृतमित् त ऋहि रर्नु वृतं वेतुपा दीध्यीनाः ७ त्र्या भारती भारतीभिः सजोषा इळा देवेर्मनुष्येभिरग्निः । सरस्वती सारस्वतेभिर्याक् तिस्रो देवीर्ब्हरेदं सदन्त ५ तन्नस्त्रीपुमधं पोषयितु देवं त्वष्टुर्वि रंगुणः स्यस्व । यतो वीरः केर्मुगर्यः सुदत्तो युक्तग्रीवा जायेते देवकीमः ६ वर्नस्पतेऽवं सृजोपं देवा नृग्निर्हृविः शंमिता सूदयाति । सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद १० त्रा याह्यमे समिधानो <u>त्र</u>र्वा ङिन्द्रेग देवैः सरथं तुरेभिः । बृर्हिर्नु ग्रास्तामदितिः सुपुत्रा स्वाह्। देवा ग्रमृता मादयन्ताम् ११

## (११८) ग्रष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम् (११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । ग्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रत्यग्निरुषस्थेकितानो ऽबौधि विप्रः पद्वीः केवीनाम् ।
पृथुपाजां देव्यद्धिः सिमद्धो ऽप द्वारा तमसो विह्नरावः १
प्रेद्वग्निर्वावृधे स्तोमेभि गीभिः स्तौतृणां नेमस्यं उक्थैः ।
पूर्वीर्त्रातस्यं संदृश्चिकानः सं दूतो ग्रंद्यौदुषसौ विरोके २
ग्रंधाय्यग्निर्मानुषीषु विद्ववर्णां गभौ मित्र ऋतेन सार्धन् ।
ग्रा हर्यतो यंजतः सान्वंस्था दभूदु विप्रो हव्यो मतीनाम् ३
मित्रो ऋग्निर्मवित यत् सिमद्धो मित्रो होता वर्रणो जातवैदाः ।

मित्रो स्रध्वर्युरिष्टिरो दर्मूना मित्रः सिन्धूंनामुत पर्वतानाम् ४ पाति प्रियं रिपो स्रग्नं पदं वेः पाति यह्नश्चरं सूर्यस्य । पाति नाभां सप्तशीर्षाग्मियः पाति देवानांमुपमादंमृष्वः द्र स्रुभुश्चं ईड्यं चार् नाम् विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान् । ससस्य चर्म घृतवेत् पदं वे स्तिदद्ग्री रेच्चत्यप्रयुच्छन् ६ स्रा योनिम्प्रिर्घृतवंन्तमस्थात् पृथुप्रगाग्गमुशन्तंमुशानः । दीद्यानः शुचिर्ऋ्रां पावृकः पुनःपुनर्मात्रा नव्यंसी कः ७ सद्यो जात स्रोषंधीभिर्ववच्चे यदी वर्धन्ति प्रस्वो घृतेने । स्रापं इव प्रवता शुम्भंमाना उरुष्यद्ग्यः पित्रोरुपस्थे ६ उदं ष्टुतः सिमधा यह्नो स्रद्योद् वर्ष्मन् दिवो स्रधि नाभां पृथिव्याः । मित्रो स्रिप्रिरीड्यो मात्रिश्चा ऽऽ दूतो वंचद् यज्याय देवान् ६ उदंस्तम्भीत् सिमधा नाकंमृष्वोई ऽग्निर्भवंत्रुत्तमो रोचनानाम् । यदी भृगुभ्यः परि मात्रिश्चा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीधे १० इळामग्ने पुरुदंसं सिनं गोः शश्चत्तमं हवंमानाय साध । स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावा ऽग्ने सा ते सुमृतिर्भूत्वस्मे ११

(११६) एकोनविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य गाथिनो विश्वामित्र ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रकरिवो मन्ना वृच्यमीना देवृद्रीचीं नयत देवृयन्तः । दुित्त्रण्वाड् वाजिनी प्राच्येति हुिवर्भरेनत्यग्रये घृताची १ स्रा रोदंसी अपृणा जायमान उत प्र रिक्था अध नु प्रयज्यो । दिवश्चिदग्रे महिना पृथिव्या वृच्यन्तां ते वह्नयः सप्तजिह्नाः २ द्यौश्चे त्वा पृथिवी यृज्ञियांसो नि होतारं सादयन्ते दर्माय । यदी विशो मानुषीर्देव्यन्तीः प्रयस्वतीरीळेते शक्रमृचिः ३ महान् त्सधस्थे ध्रुव आ निषत्तो उन्तर्द्यावा माहिने हर्यमाणः । आस्क्रे सपत्नी अजरे अमृक्ते सब्दुंघे उरुगायस्य धेनू ४ वृता ते अग्रे महतो महानि तव क्रत्वा रोदंसी आ ततनथ । त्वं दूतो स्रभवो जायमान स्त्वं नेता वृषभ चर्षणीनाम् ४ अमृतस्य वा केशिनां योग्याभि धृतस्त्रवा रोहिता ध्रिर धिष्व ।

ग्रथा वह देवान् देव विश्वान् त्स्वध्वरा कृंगुहि जातवेदः ६ दिवश्चिदा ते रुचयन्त रोका उषो विभातीरनुं भासि पूर्वीः । ग्रुपो यद्ग्र उश्धग्वनेषु होतुर्मुन्द्रस्य प्नयन्त देवाः ७ उरो वा ये ग्रुन्तरिन्ने मदीन्त दिवो वा ये रीचने सन्ति देवाः । ऊमा वा ये सुहवासो यज्ञा ग्रायेमिरे रुथ्यो ग्रुग्ने ग्रुश्चीः ५ ऐभिरग्ने स्रूर्थ याह्यर्वाङ् नानार्थं वा विभवो ह्यश्चीः । पत्नीवतस्त्रिंशतं त्रीश्चे देवा नेनुष्वधमा वह मादयस्व ६ स होता यस्य रोदंसी चिदुर्वी यृज्ञंयंज्ञम्भि वृधे गृंग्रीतः । प्राची ग्रध्वरेवं तस्थतुः सुमेके ग्रुतावरी ग्रुतजातस्य सत्ये १० इळामग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शिश्चत्तमं हवमानाय साध । स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावा उग्ने सा ते सुमृतिर्भृत्वस्मे ११ इति द्वितीयोऽष्टकः